# साधना के पथ पर या अहिंसा के अनुभव



**लेखक** श्री हरिभाऊ उपाध्याय

96606

नवयुग साहित्य सदन इन्दोर प्रकाशक— गोकुलदास धृत नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर

> प्रथम संस्करण १६४५ मूल्य तीन रुपया

> > मुद्रक— श्रमरचंद्र राजहर प्रेस, सदर बाजार, देहली

पूजनीया स्वर्गीय जीजी को जिसकी गोद में मैंने ऋहिंसा का दूध पिया !

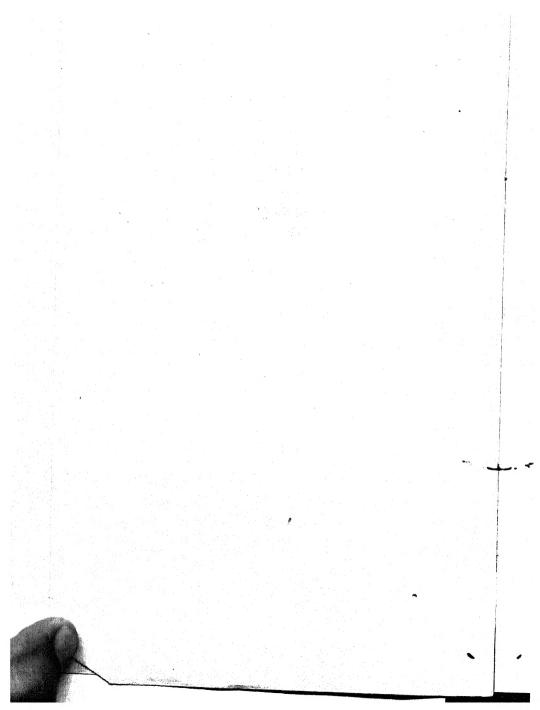

#### पाठकों से

मैंने इन संस्मरणों का नाम रक्खा था—'ग्राहिंसा के ग्रानुभव'। भाई वैजनाथजी महोदय ने सुफाया—'साधना के पथ पर'। यह नाम मुम्ते पहले वाले से अञ्च्छा लगा। परन्तु मूल प्रकरण लिखे गये हैं श्रहिंसा के श्रनभव-सम्बन्धी। श्रवः मैंने दोनों नाम मंजर कर लिये। पहले नाम में मेरी निगाह पाठक पर, दुनिया पर थी: दूसरे में खुद श्रपने पर रहती है। 'साधना के पथ पर' नाम सुभाने में भाई वैजनाथ जी का क्या आशय रहा होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मुभ्ने उससे यह बोध मिला-मनुष्य को दुनिया की बनिस्वत श्रापनी तरफ ज्यादा देखना चाहिए। जब मैं ऋपनी तरफ देखता हूँ तो यह हाड-मांस का पुतला वो वेकार-सा लगता है; शरीर में ऐसा रोग घुस गया है कि न जीने का रहा, न मरने का। कभी भी मौत आ जाय तो मरने की तैयारी तो है: पर जीने का लोभ श्रभी लगा ही हुन्ना है। इस जीर्ण-शीर्ण ढांचे का भी कुछ उपयोग मालूम होता रहता है। त्र्याखिर हम इस मरने-जीने के प्रश्न की भंभट में पड़ें ही क्यों ? जब तक इस ढांचे का दुरुपयोग नहीं होता है, इससे सहसा कोई बुरा काम नहीं होता है तब तक मौत की भी इच्छा क्यों की जाय ? न मौत को चाहा जाय, न उससे इरा जाय। इस विचार से अन्त को समाधान हो जाता है। ढांचा आखिर तो प्रभ का मन्दिर है। जीवात्मा इसी के द्वारा तो श्रपनी गति-मुक्ति साधता व साध सकता है, तो फिर इसे इतना तुच्छ भी क्यों समभा जाय ? जहाँ तक बने इसे साफ-सथरा, काम के लायक, बनाये रखने का यत्न किया जाय, जिस दिन काल-परमात्मा इसे श्रनावश्यक समभे उस दिन इसे जहां का तहां रख दिया जाय। फिर संसार की भलाई यदि श्राज तक कुछ हुई है, तो वह भी इन ढांचों के ही द्वारा । श्रतः व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों दृष्टियों से यह ढांचा नगरय नहीं समभा जाना चाहिए। यह उस श्रवर्थों में जरूर चिन्ता, घृणा व परित्याग का विषय वन जाता है जब

इसके प्रभु को भुला कर, समिष्ट के प्रति श्रापने सम्बन्ध व कर्तंब्य को ताक पर रख कर, इसे स्वार्थ-सिद्धि, भोग-विलास, श्रामोद-प्रमोद, व दुराचार-श्रत्याचार का साधन बना लिया जाता है। मैं इस विषय में जागरुक व सावधान हूँ, श्रदाः यह शरीर चाहे बहुत उपयोगी न हो, पर श्रमी विल्कुल बेकार होने की श्रवस्था में भी नहीं पहुँचा है, श्रदाः इसे टिकाये रखना बुरा नहीं मालूम हो रहा है।

इस ढांचे का विचार छोड़ दें व इसके निवासी, इसके मालिक, का विचार करें तो फिर व्यष्टि व समष्टि ये दो ऋलग नहीं रह जाते। 'साधना के पथ पर' यह व्यष्टि-प्रधान, ऋपनी तरफ इशारा करने वाला, नाम रक्ला तो क्या, व ऋहिंसा के ऋनुभव' यह समष्टि-प्रधान, पाठकों को कुछ देने की इच्छा सचित करने वाला नाम रक्खा तो क्या, एक ही बात है। जीव कुछ न कुछ करता ही रहता है। वह अपने मूलरूप को न भूल कर जो कुछ भी करता है व करेगा वह सब शुभ व जायज ही होगा। जीव जब यह भूल जाता है कि मैं विशुद्ध परमात्मा का एक ऋंश हूँ; व इस जड़ देह के दांचे में अपनेपन को खतम कर देता है तभी वह अपने व समाज के लिए द्षित व भयङ्कर हो जाता है, तभी उसकी चिन्ता, किया सब शोचनीय हो जाती है। ऋतः यदि मनुष्य ऋपने ढांचे व उसके स्वामी-जीवात्मा-की इस पृथकता को समभ कर शरीर की श्रपेत्ता सदैव श्रात्मा की श्रावश्यकता का ध्यान रक्खे, तो फिर उसकी दृष्टि श्रपनी श्रोर रही क्या व जगत् की श्रोर रही क्या, दोनों एक ही बात है। लेकिन यह जागृति मनुष्य में प्रायः नहीं रहती, श्रतः मनुष्य को दूसरों को देने के चक्कर में पड़ने की ऋपेचा यही ज्यादा उचित है कि खद पाप्त करता रहे, श्रपने-श्राप को साधता रहे। यदि जगत को कुछ देने की इच्छा हो भी तो इसलिए कि जगत से बहुत कुछ लिया है, व लेते रहते हैं तो उसे देना श्रपना कर्तव्य है, कर्ज उतारना जरूरी है। इसलिए नहीं कि जगत् पर कोई श्रहसान करना है।

ये 'श्रिहिंसा के श्रनभव' इसी कर्त्तव्य-भावना या ऋण चुकाने की .वृत्ति से मुख्यतः लिखे गये हैं। यहां 'साधना' किहए या 'श्रनुभव' दोनों का सम्बन्ध 'ऋहिंसा' से है। 'ऋहिंसा' ही इस पुस्तक का विषय है। 'श्रहिंसा' का महत्व कोरी व्यक्तिगत साधना के रूप में ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में भी हैं। ऋहिंसा की साधना से व्यक्ति समाज की सेवा के योग्य बनता है, श्रीर समाज श्रहिंसा को श्रपना कर व्यक्तियों व व्यक्ति-समूहों को सुख-शांति, उन्नित का आश्वासन देता है। श्रहिंसा की उत्पत्ति व्यक्ति के इस दर्शन में से हुई है कि व्यष्टि-समष्टि का एक श्रंश है श्रीर समष्टि-रूप हो जाना ही उसकी श्रन्तिम श्रवस्था या परिगाति है। श्रंग का श्रंगी के साथ सम्बन्ध श्रहिंसा का ही हो सकता है, हिंसा का नहीं। प्रकृति में हमें जो हिंसा दीखती है वह हमारा एकांगी, अधूरा, एक पहलू का, दर्शन है। अहिंसा का मुख्य सम्बन्ध उद्देश, हेतु, भावना से है; दृश्य, बाह्य स्वरूप, परिणाम, फल से श्रिधिक नहीं, यद्यपि बाहरी श्राचार व परिगाम उपेच्नगीय नहीं है। कर्त्ता की दृष्टि से यद्यपि भावना ही प्रधान है, तथापि जगत् की दृष्टि से बाह्य परिगाम अपना महत्त्व रखता ही है। अतः अहिंसा-धर्मी को जहां श्रपना हेतु शुद्ध, पवित्र रखना है तहां स्त्राचार भी श्रहिंसामय रखना है। यदि इस तथ्य को समभाने में, इसकी श्रोर मुखातिब करने में यह पुस्तक कुछ ,काम दे सके तो मुक्ते वास्तव में खुशी होगी। सिद्धान्त-चर्चा की अपेचा व्यक्तियों के अनुभव कई बार मनुष्य के लिए अधिक विश्वास-दायी होते हैं, इस दृष्टि से भी, सम्भव है, ये अनुभव उपयोगी हो सकें।

इस युग में महात्मा गांधी ऋहिंसा के सबसे बड़े प्रणेता हैं। राज-नैतिक जगत् में ऋहिंसा के प्रयोग व प्रवेश कराने में उनका नंबर दुनिया में शायद सबसे पहला है। इस सूर्य से कुछ किरणें पाकर सुभे जो ऋगनन्द व सद्भाग्य प्राप्त हुऋग है उसीमें ऋपने पाठकों को भागी बनाने के विचार से ये कुछ प्रकरण लिखे गये हैं। सीधे-सादे सरल स्वाभाविक ढंग से ही मैंने इन्हें लिख दिया है। साहित्यिक छटा के खोजी पाठकों को इससे निराशा हो तो आश्चर्य नहीं । साहित्य में भी बनावटी शृङ्कार का युग अब जा रहा है। सहज स्वाभाविकता व सुन्दरता एक ही वस्तु के दो नाम हैं। सृष्टि में जो विचित्रता, विलव्याता है वही तो सौन्दर्य है। वह हमें इसीखिए रुचिकर व मनमोहक लगता है कि वह सृष्टि का सहज स्वभाव है। कला व सौंदर्य भी यों अहिंसा-माता की गोद के बालक हैं। दोनों का जन्म सुकुमारता, मृदुलता से होता है, जो कि अहिंसा का मुख्य गुण है। जिसका हृदय अहिंसामय, प्रेममय, रसमय, नहीं होगया है वह कला व सौन्दर्य का प्रेमी, जनक कैसे हो सकता है शिक्त के प्रति सहानुभूति, ममता व अन्त में आत्मीयता ही तो अहिंसा का दूसरा नाम है। कला व सौन्दर्य हमें जहां पहुंचाना चाहते हैं वह यही तो दिव्य स्थान या स्थिति है। जो इस मर्म को समभते हैं वे इसकी सादगी व सहजता से, निराश होने के बदले, सम्भव है कुछ प्रसन्न व सन्तुष्ट ही हों।

इन सीमित अनुभवों में मैंने पाठकों से अपना कोई परदा नहीं रक्खा है। मैं जीवन को खुली पुस्तक रखने के, जीवन की नग्नता के सिद्धांत का हिमायती हूं। जिस जगत् की मैं देन हूं उससे मेरा क्या परदा होना चाहिए ? हां, शिष्टता व सुरुचि का ध्यान तो रखना ही है, जगत् को अपनी अश्लीलता व वीभत्सता से तो बचाना ही है। अपनी त्रुटियों व बुराइयों से जगत् को बचाकर उनका फल खुद ही भुगतना, व अपनी अच्छाइयों को सर्वदा जगत् के अपर्ण करना श्रहिंसा की वृत्ति है। इन अनुभवों को लिखने में इस वृत्ति का भी प्रभाव रहा है।

जो कुछ है, जैसे भले-बुरे श्रनुभव हुए हैं, वे ज्यों के त्यों पाठकों के श्रर्पण हैं। मेरी जिम्मेदारी हटी—पाठक श्रपनी जिम्मेदारी क्या हिसाब श्राप लगालें।

इरिभाऊ उपाध्याय

## विषय-सूची

| १—न्त्रारम्भ                      | , ,          |
|-----------------------------------|--------------|
| २—'शरीफ़' या 'बंड'                | ३            |
| <b>३</b> —परि <del>वर्त्त</del> न | 9            |
| ४-—दुःखद घटना                     | 88           |
| ५—योग का पाठ                      | <b>શ્</b> પૂ |
| ६श्रात्म-शुद्धि                   | १८           |
| ७—ढांकने वाला नहीं                | २५           |
| ८— सांप व भूत                     | 39           |
| ६सात्विक भोजन                     | ३२           |
| १०—मातृ-हृदय                      | ३६           |
| ११— हृदय-परिवर्त्तन               | 80           |
| १२—धर्म की शोध                    | ४३           |
| १३—दौलतपुर में                    | ४५           |
| १४—-तुनक-मिज़ाज़ी                 | 38           |
| १५—ईश्वर की कृपा                  | ५४           |
| १६—ईश्वर-विश्वास                  | 45           |
| १७ — 'मालवमयूर'- 'नवजीवन'         | ६७           |
| र⊏—परीच्चा                        | ७२           |
| १६—-ज़ब्त के श्रवसर               | <b>७</b> ८   |
| २०—सिपाही की स्प्रिट              | द३           |
| ११—राजस्थान में                   | 50           |
| २—तत्काल फल                       | ६२           |
| ३—- त्रृहिंसा का मर्म             | ६६           |
| ४—मज़दूरों में ऋहिंसा             | १०३          |
| ५—मालिकों पर असर                  | 880          |

#### : Y :

| २६—-हृदय-मंथन                     |   | ११८ |
|-----------------------------------|---|-----|
| २७—एक नई कसौटी                    |   | १२२ |
| २८—कार्यं विस्तार                 |   | १३१ |
| २६—विजोलिया की समस्या             |   | १३७ |
| ३०—बिजोलिया-समभौता                |   | १४५ |
| ३१—कांग्रेस में प्रवेश            |   | १५१ |
| ३२—स्मरग्रीय घटना                 |   | १५६ |
| ३३—बहिष्कार                       |   | १६१ |
| ३४ एक दूसरा सत्याग्रह             |   | १६५ |
| ३५ - बलाइयों के बीच में           |   | १६८ |
| ३६—ग्र्यहिंसा प्राणों का मोह नहीं |   | १७३ |
| ३७बिजोलिया-सत्याग्रह              |   | १७६ |
| ३८—सत्याग्रह का ग्रन्त            |   | १८३ |
| ३६ — संयम का नमूना                |   | १८८ |
| ४०—ईश्वरीय प्रकाश                 |   | १६४ |
| ४१ — च्ना मंगवाना ऋहिंसा नहीं     |   | १६७ |
| ४२—ग्रहिंसा की सूद्भता            |   | २०० |
| ४३                                |   | २०६ |
| ४४—दो त्र्रहिंसा-धर्मी            |   | २१३ |
| ४५ —गरीबों का सेवक                |   | २१६ |
| ४६—ग्रहिंसा की जीव                |   | २१६ |
| ४७—ह्मया बड़ा १                   |   | २२२ |
| ४८—कष्ट के समय में                |   | २२६ |
|                                   |   | २३० |
| ४६—पूर्णाहुति<br>५० —म्बस्तिपाठ   |   | २३५ |
| 40                                | - |     |

# साधना के पथ पर

**--:१:**--

#### श्रारम्भ

कई बार कई जगह मित्रों ने कहा कि मैं अपने अनुभव लिखूँ। तब मेरा मन कहता—'क्या पिही व क्या पिही का शोरवा'। एक बार कोटा-यात्रा में प्रिय ईश्वरलाल ने सहज भाव से कहा—आप अपने जीवन-संस्मरण क्यों न लिखें ? मेरे मुंह से भी यों ही भट से निकल गया—'हां, लिख तो सकता हूँ !' दूसरे ही दिन वे मुबह स्टेशन पर आ पहुँचे और ट्रेन के चलते-चलते कहा—'तो मुभे जो वादा किया था वह याद है न ! मैं आपसे मांगता हूँ कि आप अपने जीवन-संस्मरण लिखें। मुभे निमित्त बना कर ही लिखें।'

में तो उस पहली बातचीत को उसी समय भूल गया था। मैं कौन ऐसा बड़ा ख्रादमी हूँ, या कौन से ऐसे बड़े काम किये हैं, जो छापने संस्मरण लिख़्। मेरे ख्रनुभव भी क्या, व उनका मूल्य भी क्या ?

मैंने उनसे कहा—भाई मुफे बड़ी हिचक है। ऋव्यल तो मैं इस योग्य नहीं, दूसरे यह काम विकट है श्रीर संकट से खाली नहीं। इसमें ऐसी घटनाश्रों व ब्यक्तिगत-सम्बन्धों का जिक लाजिमी होगा जिसमें खतरा है। उन्होंने कहा—तो सच बात क्यों न लिखी जांय? मैंने जवाब दिया—सभी सच तो, खास कर दूसरों के बारे में, प्रकाशनीय नहीं होता है श्रीर समय-श्रसमय भी तो देखना होता है? निराशा व दुःख उनके चेहरे पर फलक रहा था। मुफे उनका भाव मानो यह कहता हुश्रा दिखाई दिया—सच कहने में यह हिचक क्यों? यह तो हिम्मत की कमी है।

'हिम्मत की कमी है' यह भाव मेरे मन में बड़ी देर तक घूमता रहा । बिदा होते-होते फिर उन्होंने कहा— 'तो लिखेंगे न ?' गाड़ी चलने लगी थी । मैंने जवाब दिया—'तुम मुफ्ते प्रश्न प्छो । मैं उत्तर लिखता रहूँगा। तुम्हें अच्छे लगें तो छुपा देना।'

क्या सचमुच मुक्तमें कोई विशेषता है, जो जीवन-संस्मरण लिख्ं। श्राखिर संस्मरण कौन से लिख़ं ? मुक्ते श्रक्सर यह श्रनुभव होता है कि में बिल्कल खोखला हूँ, विशेषता तो दर-किनार, मुफ्तमें कोई योग्यता भी नहीं। हां, कई बार यह भी ऋतुभव होता है कि कोई चीज मुक्तमें है जरूर-जब मैं इस चीज को टरोलने लगता हूँ तो 'स्नेह व सौजन्य' के सिवा कोई बात हाथ नहीं लगती । जब श्रपनी कमियों व कमजोरियों का विचार मन में त्राता है तब भी 'स्नेह व सौजन्य' तो सामने से हटते ही नहीं । यह मुक्ते अहिंसा का ही प्रतिरूप मालूम होता है। अहिंसा की भावना मुक्ते श्रपने खन में सनी हुई मालूम होती है। उसमें मुफ्ते ज़रा भी परायेपन का अनुभव नहीं होता । बापू में मेरी इतनी आसिक का यही मूल कारण लगता है। उनका सत्य मुक्ते श्रापने सामने खड़ा दिखाई देता है, पर श्रहिंसा मुक्तसे लिपटी-चिपटी मालूम देती है। श्रवने जीवन में मुक्त श्रहिंसा के उत्तरीत्तर-कुछ जान में व कुछ ग्रनजान में-विकास की एक रेखा दीखती है। जिन घटनाश्रों में वह रेखा दीखती है, जो श्रानभव उसके दायें-बायें होते गए हैं, जो आघात-प्रतिघात हुए हैं, उसके सिल-सिले में जो निचोड़ व परिणाम निकले हैं, वे मुक्ते जरूर ऐसे मालूम . देते हैं जिनसे मित्रों, साथियों व लोगों को लाभ व पेरणा मिल सकती है। तो उन्हें ही कम से क्यों न लिखदूं ? जो बात अचानक मुँह से निकल जाती है उसमें परमात्मा का कोई संकेत, हेत होना चाहिए, नहीं तो क्यों मैंने एकाएक ईश्वरलाल से 'हाँ' कह दिया ! त्र्याखिर बहुत धन-मथन के बाद यही ठीक समभा कि अपने वे अनुभव, व संस्मरण पाठकों के सामने रख ही दूँ। इनकी माला को गृंथने में मेरे जीवन की कुछ घट-नात्रों ने धागे का काम किया है। इससे पाठकों का ऋछ उपकार हुत्रा तो इतने स्नात्म-प्रदर्शन के लिए ईश्वर के दरबार में द्मा मिलने की श्राशा खता है।

१ इसके प्रथम १३ प्रकरण ११४१ में जिले गए थे। शेष १६४४ में जिले गए हैं।

### "बंह" या "शरीफ" ?

श्रपने गांव का खयाल श्राता है तो सबसे पहले कवीट (कैथ) के ऊंचे-ऊंचे भाड़ याद श्राते हैं। कवीट खाने, कवीट से कवीट गिराने में मैं एक नम्बर था। हमारा भौरासा कवीटों की इफरात से आसपास के गांवों में 'कवीटिया' कहलाता था। जब बचपन की तरफ निगाह दौड़ती है तो स्नाश्चर्य होता है कि ४८ साल<sup>र</sup> निकल गए। जब इतनी उम्र का खयाल त्राता है तो मन बचपन की तरफ से हटकर बुढापे का चित्र देखने लगता है: चपलता उदासी की तरफ वह निकलती है। मौत का खयाल तो डरावना नहीं लगता, कुछ-कुछ मुहावना ही लगता है; मगर कुछ छिपे-छिपे यह भान होने लगता है कि दिन थोड़े रह गए और कुछ कर नहीं सके । किन्तु भीतर से एक विश्वास की लहर उठती नजर ग्राती है, कुछ करके ही मरना होगा। कछ पूरा होकर ही रहेगा। बचपन से ही न जाने क्यों मेरे मन में रह-रह कर यह प्रेरणा उठती है कि मुक्ते कुछ करना है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कोई मुम्ते घसीटे, बहाए ले जारहा है। मुफे उसकी दिशा का भान भी होने लगता है। जीजी कहा करती थी कि तेरे पिताजी को एक साधु ने ऋाशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पत्र होगा। पिताजी नित्य प्रातःसमरण व स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सनते कई स्तोत्र मुभे याद होगए थे। उनका बड़ा प्रभाव मन पर पड़ता था। जब कभी वे 'शिव-कवच' व 'रामरचा' के श्लोक का पाठ करते थे तो मुक्ते सचमुच ऐसा जान पड़ता था कि मेरे शत्रुत्रों का नाश हो रहा है श्रीर भगवान शङ्कर या राम मेरी रत्ना कर रहे हैं। अब भी इन स्तोत्रों का मेरे मन पर बड़ा असर होता है।

वचपन से ही न जाने क्यों मेरे मन में यह बात जमी बैठी है कि मेरे १-मोरासा-जागीर सरदार श्रांग्रे साहब, जिला उज्जैन, ग्वालियर-राज्य । २-जन्मृतिथि-चैत्र विदी ७, संवत् १६४६, विक्रमी । ३-मेरी माता, जानकी देवी । श्चितिम दिन सिप्रा या नर्मदा के, विशेषकर नर्मदा के, किनारे वीतेंगे। नर्मदा में मुफ्ते इतना श्चाकर्षण मालूम होता है कि एक बार नर्मदा बट पर घूमते हुए मैंने वैजनाथजी से कहा था—जी चाहता है कि मैं मोटर से यहां उतर पड़ं श्चौर रहने लग जाऊं।

३-४ साल पहले पूज्य किशोरलाल भाई से मैंने कहा था कि मुभे उपनिषद्-कालीन ऋषि-मुनियों का जीवन बहुत ग्राच्छा लगता है। मेरे ग्रान्तिम दिन इसी तरह बीतते मालूम होते हैं। मेरी प्रवृत्ति उसी तरफ है।

इन विचारों व भावनाश्चों के साथ मेरा बाल्य-जीवन बड़ा बे-मेल मालूम होता है। गांव के लोगों ने मेरा नाम 'बद्री बएड' रख दिया था। मेरी शरारतों व साहसिक बातों से माता-पिता बहुत परेशान रहते थे।

साहसी ऐसा कि (१०-११ साल की उम्र में) श्रंधेरी रात में भी १२ बजे रात को श्रकेला घर श्राते नहीं डरता था—(एक बार इसके लिए कुछ बुजुगों ने भ्त-चुड़ैल की भयावनी वार्ते कह-कहकर मुभ्ने बहुत डराया। तब यह साहस कम हुश्रा) हठी ऐसा कि बहुत पिटने पर भी कई बार माता-पिता व बड़ों की बात नहीं मानता था। एक बार बहुत पानी बरसा। नदी-नाले सब पूर। घर से बाहर निकलने की गुझाइश नहीं। मैंने बस्ता लिया श्रीर मदरसा जाने लगा। मां ने कहा, इतना पानी बरसा है कि मदरसे जाने का गस्ता नहीं। रास्ते में बह जायगा। श्रीर मदरसा तो खुल भी नहीं सकता। मैंने हट टान ली कि नहीं, मैं तो जाऊंगा। माता-पिता दोनों हाथ पकड़के खींचने लगे—मैं पछाड़ खाने लगा। मेरे पिताजी ने दरवाजे की सांकल लगादी व ताला जड़ दिया। मैं एक पत्थर लेकर लपका व बड़े जोर से ताले पर मारा। श्रव तो पिताजी से न रहा गया, श्रीर श्रपने राम की खुब पूजा-पत्री की। शरारती ऐसा कि एक बार किसी ने इशारा किया कि फलां स्त्री का कपड़ा खींचले—मैंने न श्राव

1-श्री वजनाय महोदय । २-मेरा श्रवली नाम बदरीनारायस या बदरीनाथ था। 'वएड' कहते हैं मालवी बोली में शरारती की! देखा न ताव, भट रास्ते में जाकर कपड़ा खींच लिया। उसने पीछे मुड़ कर जोरसे चांटा रसीद किया—मैं लाल गाल ले इधर-उधर देखने लगा। लोग कहकहा लगाने लगे।

एक बार एक घुड़सवार जारहा था । किसी ने छुछुकारा—इस घोड़े की पूंछ पकड़ ले । मैंने चलते हुए घोड़े की पूंछ खींचली । घोड़े ने जो दुलत्ती लगाई तो मैं भुट्टेकी तरह खुदक गया । अब भी छाती में उस जगह दर्द रहता है ।

एक बार भौरासे के एक तहसीलदार ने मुभसे कान में कहा—ग्रपने पिताजी की पगड़ी उतार कर फेंक दो। मैं चुपके से उनके पास गया श्रीर बीसों श्रादिमयों के सामने एकाएक उनकी पगड़ी उतार कर फेंक दी। खेल श्रादि में लड़ाई-भगड़ा होने पर साथी जब गालियों से बात करते तो मैं डएडे से पूजा किया करता था। एक बार एक लड़के की श्रांख में तक कर ऐसा कंकर मारा कि वह धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। जिन लड़कों को मैं पीटता था उनके मां-बाप की शिकायतों से मेरे मां-बाप हमेशा तंग रहते थे श्रोर समय-समय पर मेरी 'श्रारती' उतारा करते थे। मेरी कूद-फांद, शरारती श्रीर साहसिक प्रवृत्तियों को देख-देख कर गांव के लोग यह भविष्य किया करते थे, यह कहीं जेल काट के मरेगा। जेल जाने की भविष्यवाणी तो उनकी, दूसरे श्रर्थ में, सच निकल गई। मृत्यु के बारे में मेरे मन में भी कई बार यह भावना उठती है कि वह भी संभव है घटनामय हो।

लेकिन इन दुष्टतात्रों के बावजूद गांव के लोग मुक्ते बहुत प्यार करते इसका कारण तो यह था कि मैं पढ़ने-लिखने में तेज था। जहीन माना जाता था। कभी किसी विषय में फेल नहीं हुन्रा। दूसरा बड़ा कारण यह था कि मैं कभी किसी को 'नाही' नहीं कहता था। जिसने जो काम बता दिया वह कर दिया। मां ने एक काम से कहीं भेज दिया, रास्ते में दूसरे ने न्रापना काम बता दिया। पहले मैं उनका काम कर देता था, फिर घर काम मां का बताया हुन्ना। अन्य भी जब कोई अपनी गरज लेकर मेरे पास आता है

वो मुक्ते 'ना' कहना बहुत भारी मालूम होता है व ऋपने कामां की परवा न करके भी उनका काम कर देने की प्रवृत्ति होती है। मेरे घर के व साथी सब इस प्रवृत्ति से एक ऋंश तक दुखी रहते हैं, मुक्ते व मेरे कामों को इससे हानि पहुँचती है, मगर मुक्ते कुछ ऐसा लगता है कि ऐसे समय 'ना' कहना मनुष्यता व सहृदयता के विपरीत है। इसमें मूल प्रेरणा तो ऋहिंसा या सेवा की ही है; परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि समाज में सद्गुण की भी सीमा होती है। जब तक ऋपेचा है तब तक सीमायें हैं, ऋौर जबतक समाज है, हमारी सामाजिक दृष्टि है, तब तक सापेच्ता की उपेचा नहीं हो सकती। समाज की हानि व टीका या निन्दा की जोखिम लेकर ही मनुष्य निरपेच्च रह सकता है ऋौर निरपेच्च-दृष्टि को पूर्णतः निभा सकता है।

त्रपना नुकसान करके भी जो दूसरों के काम त्राता रहता है, वह 'बेवकूफ' भले ही समभा जाय, मगर उसे प्यार सब करते हैं। उस वच-पन के दिनों की एक ऐसी सनसनीदार घटना मुभे याद है जो इन उपद्रवों की पृष्ठभूमि में देने जैसी है। दर्जे में एक लड़के से मेरा भरगड़ा हुन्ता। उसके पिता मदरसे में त्राकर मुभे डॉटने-डपटने लगे। हेडमास्टर साहब ने उन्हें मना किया। वे उनसे भी उलभ पड़े। हेडमास्टर ने त्रादालत में मुकदमा चला दिया। मैं प्रधान गवाह बनाया गया। लड़के के बाप ने स्रात्तत में स्रात्त के सारा मेरी गवाही से मेरी इज्जत मिटी में मिल जायगी। वे बुजुर्ग थे। मैं इस मार को, उनके इतने जलील होने के इस दश्य को, न सह सका! मेरी त्रांखों से भी त्रासुस्रों की भड़ी लग गई। मैंने गवाही नहीं दी, वे बच गए। हैड मास्टर तो नाराज हुए, उनकी सारी इमारत ढह गई—मगर सारे गांव में मेरी तारीफ होती रही—बद्री बड़ा शरीफ है।

### परिवर्तन

मेरे चचा ( स्व॰ श्री वैजनाथ उपाध्याय ) बचपन से ही मुफ्ते बहुत चाहते थे। वे साहसी, बुद्धिमान, तेजतर्रार, त्यागी, सेवाभावी थे। शासकों के व मुंशियों के गुण भी उनमें खूब थे। १३ साल की उम्र में मुभी वे श्रपने पास<sup>9</sup> लेगये । वहां जाते ही सुक्तमें एकाएक बिना किसीके कहे-सुने एक ऋजीव परिवर्तन हुआ । यह भाव मन में पैदा हुआ - ऋव मां नहीं; काकी के पास रहना है। यहां ऋपना बंडपन (शारारत) नहीं चलेगा। काका साहब बड़ी उमंग से ऋपने को यहां लाये हैं। मेरे उपद्रवों से उन्हें दःख व कष्ट न हो । काकी को परेशान न होना पड़े । काका साहब यहां वड़े ब्रादमी हैं। उनका भतीजा ब्रागर उपद्रव करे तो यहां के लोग क्या कहेंगे ? मुफ्ते उन्हें इसकी शिकायत का मौका न देना चाहिए। जब मैं सोचता हूँ, तो मुक्ते त्राश्चर्य होता है कि यह समक्तदारी श्रीर जिम्मेदारी के भाव मेरे मनमें कहां से आगये। इनके मूल की खोज करता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि काका व काकी को ऋपने कारण कष्ट न पहुँचे, उनकी बुराई-बदनामी न हो, यह ऋहिंसा की भावना इसमें थी। इस गुप्त या सुप्त भावना ने मेरे ऋन्दर यह परिवर्तन या बुद्धिमानी पैदा की । बाद में तो मुक्ते यह स्पष्ट श्रानुभव हुन्ना कि त्राहिंसा या सत्य या किसी भी सद्भाव की साधना से बुद्धि बढ़े बिना नहीं रह सकती। नई-नई व श्रद्भुत बातें सूभी बिना, एकाएक छोटे या बड़े परिवर्तन हुए बिना रह नहीं सकते।

काकी मेरी बड़ी स्नेहमयी थीं। लेकिन काका साहब सदैव यह ख्याल रखते थे कि काकी मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार न करे। जरा खटका होते ही वे उनके साथ कड़ाई से पेश ख्राते। यह मुफ्ते ख्रच्छा नहीं लगता।

९ 'इस समय वे बरमंडल (जागीर सरदार जटार साहब) भाजवा ग्वालियर राज्य में विद्विवाटदार (तहसीलदार) थे। में बेचैन हो उठता कि मेरी बदौलत काकी पर सख्ती हुई। यह डर होने लगता कि इससे कहीं काकी के स्नेह में फर्क न ऋाजाय। वह यह न समफ्रने लगें कि यह कहां की आफत मेरे पीछे लग गई। काका साहब भी आगो जाकर यह न महस्स करने लगें कि हिर को लाकर एक फर्फर में पड़ गया। इस किठनाई में से ईश्वर ने मुफ्ते एक रास्ता सुफाया। काका साहब तो अपने हैं। उनका प्यार तो मेरे लिए सहज है। काकी पराई बेटी है। उनका प्यार मेरे पात्र बने रहने से ही मिल व टिक सकेगा। में उनके प्यार व वात्सल्य का ऋधिकारी कैसे बना रहूँ! उनकी सेवा करके, उनका होकर। काका साहब को भले ही एक बार नाराज होने का मौका मिले, पर काकी को नहीं। काका साहब जब काकी को फिड़कें, तो सुफे काकी की तरफदारी करनी चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए।

वस, मैं बीच-बीच में काका साहब से, ऐसे अवसरों पर कहने लगा— आप विला वजह काकी को क्यों डाटते हैं ? इसमें तो मेरा ही कुसूर था, इसकी सज़ा तो मुफे मिलनी चाहिए। कई बार मैं फूठ-मूठ भी बातों को अपने ऊपर लेलिया करता था। अब तो काकी का प्रेम व विश्वास इतना बढ़गया कि कोई काम उनके हाथ से बिगड़ जाता और काका साहब जवाब तलब करते तो वे मेरा नाम ले देती थीं। काका साहब मुफे कभी-सभी तेज स्वर में सवाल करने के अलावा कभी नहीं डांटते थे। वैसे गुस्सा उनका तेज था; लेकिन मेरे प्रति उनकी मधुरता के मूल में भी यह भाव हो तो आश्चर्य नहीं कि यह अपना लड़का नहीं, भतीजा है। यह दुलार व प्यार की चाह रखता है, सस्तियों की नहीं। लड़का सस्ती को समफ सकता है, भतीजा नहीं। लेकिन यहां बात उलटी थी। मेरे खातिर काकी या मेरे भाई (काका के लड़के) पर सस्ती होती तो मुफे बुरा लगता—हालाँकि उनकी इस दूरदेशी से काका साहब के प्रति मेरा आदर व पूज्य भाव बढ़ता ही गया। भेरे भाई को अक्सर और कभी-कभी,

१-मेरे मामा व काका मुक्ते 'हरि' कहा करते थे, आगे चलकर यही नाम—हरिभाऊ—शचलित होगया। मेरी काकी को भी, काका साहब का यह पत्तपात अखरता था। मुक्ते तो ऐसा ही लगता है कि काका साहब का व्यवहार शुद्ध श्राहिसा-भाव से प्रेरित था। वे श्राहिसा-सिद्धान्त के कायल हों, श्राहिसा-नीति पर जान-बूक्त कर चलते हों, सो बात नहीं। उनके अनजाने भी उनका यह रूख श्राहिसा-प्रेरित ही दिखाई देता है।

श्रहिंसा के मूल में भिन्नता का, है त का भाव है: सत्य में श्रभिन्नता का, ऋदौत का। दूसरे की ऋपेत्ता में व ऋपेत्ता से ही हमारा व्यवहार हिंसा या ऋहिंसा का समभा जा सकता है। कोई दूसरा नहीं है, हमी हम हैं, तो वहां सब शुद्ध नग्न सत्य, श्रमेद है। सत्य की नग्नता श्रत-एव वीभत्सता पर ऋहिंसा, सभ्यता व सौजन्य का वस्त्रावरण है। सत्य की प्रस्तरता ऋतः ऋसह्यता पर ऋहिंसा मधुरता व मृदुलता का लेप, ऋनुपान है। साधारणतः मनुष्य भतीजे से उतना श्रभेद श्रनुभव नहीं करता जितना सगे बेटे से, व जितना खुद श्रपने से श्रमेद-भाव समऋता है, इतना सगे बेटे से भी नहीं। इसलिए वह खुद श्रपने तई जितनी नग्नता, प्रखरता, कठोरता बरत सकता है, उतनी ऋपने खास बेटे के प्रति भी नहीं। सत्य का ज्ञान या ऋनुभव जैसा मुभ्रे है या होता है ठीक वैसा ही, बिल्कुल नग्न, मुभ्रे उसे दूसरे को कराने की हिम्मत नहीं होती-समाज की दृष्टि से यह सदा त्र्यावश्यक व हितकर भी नहीं है-क्योंकि संभव है दूसरा उसे उसी रूप में न देख सके या समभ सके। मेरे श्रपने संस्कार त्रालग हैं, उसके त्रालग । यह भेद मेरे व उसके सत्य-व्यवहार में एक मर्यादा उत्पन्न कर देता है श्रीर वह श्रहिंसा है। मैं श्रपने सत्य को दूसरे तक ऋहिंसा द्वारा ही पहुँचा कर कृतकार्य हो सकता हूँ - यिद कृतकार्यता की कुछ त्राशा हो सकती है तो इसी तरीके से। सत्य का स्थान क्यों त्राच्य है, त्राहिंसा का स्थान उसके मुकाबिले में क्यों दूसरा है, यह इससे ऋच्छी तरह समभ में ऋाजाता है। जब तक हमारे मनमें भेद-भाव है तब तक ब्राहिंसा व सत्य का हमारे लिए समान मूल्य है, जब भेद-भावों से हम परे होजाते हैं, या होने लगते हैं, तब हम अपने लिए

यह भाषा बोल सकते हैं - सत्य का नम्बर पहला, ऋहिंसा का दूसरा।

मैं बरमण्डल में तीन साल रहा । इसके बाद जब मैं भौरासा गया तो वहां वाले ऋाश्चर्य करने लगे कि यह कितना शान्त समभदार होगया। कहने लगे-वैजनाथ ने इसका जीवन सुधार दिया। काका साहब ने सचम्च मेरा जीवन यहां वनाना त्रारम्भ किया था । राष्ट्रीयता, देश-भिक समाज सेवा की भावना मेरे मन में यहीं ऋकित हुई। मानवी सद्गुणों के बीज के रूप में जो भावनाएं भौरासा में छिट-छट विखरती दीखती थीं. वे उनकी देख-भाल व संगोपन में स्थिरता व बृद्धि पाई एवं उन्हें सव्य-वस्थित रूप मिला । उनके पास उन दिनों मराठी के चार अखवार आते थे—'केसरी', 'काल' 'भाला', 'हिन्दू-पंच'। चारों उस समय उम्र राष्ट्रीय विचारों के प्रतिनिधि व प्रतिपादक थे। मेरे जाने के बाद इनमें 'हिंदीकेसरी' व 'भारतिमत्र' श्रौर जोड़े गए। पुस्तकों का खासा भएडार उनके पास था। चाचाजी श्रच्छी पुस्तकें पढ़ाते, श्रखबारों का मजमून समभाते, 'लाल-बाल पाल'' त्रिमूर्ति नेतात्र्यों का गुरा व प्रभाव बताते। रात 🖫 गश्त के लिए सिपाही की वदीं में मुभ्ते साथ लेजाते; डरावनी जगहों पर मुक्ते ऋकेले गश्त करने भेजते । कहते खतरे व मृत्यु से क्या डरना ? ईश्वर को संकट में डालना या मौत के मुंह में ढकेलना मंजूर है तो वह होकर रहेगा-धर बैठे भी संकट या मौत ग्राजायगी। जंगलों में, पहाड़ों पर, बारिश में साथ ले जाते। तीर व वन्दूक चलाना सिखलवाया। श्रपनी जाति (श्रीदुम्बर) की श्रवनत दशा का बड़ी करुणा के साथ जिक्र करते । एक बार उन्होंने मुभे नीचे लिखी नसीहतें लिखकर दीं-

#### भूलने योग्य बातें—

- १ दूसरों द्वारा ऋपने साथ कीगई बुराई।
- २ ऋपने द्वारा दूसरों के साथ की गई भलाई।
- १ जाज जाजा जाजपतराय; बाज बाज गंगाधर तिक्षक, पास — विधिनचन्द्र पाज् ।

याद रखने योग्य बातें—

१-- अपने द्वारा दूसरों के साथ की गई बुराई।

२--दूसरीं द्वारा श्रपने साथ कीगई भलाई।

इस शिचा ने मेरी मूल ऋहिंसा-वृत्ति को स्पष्ट ऋगचार में लाने का मार्ग दिखाया। इस ३ साल के काल ने मेरे दिमाग को ऋच्छा भोजन दिया, मेरी भावनाऋों को राष्ट्रीय बनाया, ऋौर मेरी स्पिरिट को दुष्टता से हटाकर शिष्टता ऋौर समभदारी की ऋोर मोड़ा। मेरे भावी जीवन की ऋसली नींव यहीं पड़ी। इसका जितना श्रेय मेरे काका साहब को दिया जाय उतना सत्य व वाजिब है।

—:8:—

#### दुःखद घटना

मेरे चाचाजी का तबादला भेडीताल ( बरहलगंज ) होगया। वे बहुत चाहते थे कि मुफ्ते अंगरेजी पढ़ाई जाय। मैं अपने मां-वाप का उस समय इकलौता व लाइला बेटा था। मार्वएड का जन्म उन दिनों हुआ ही था। मुफ्ते अपने से दूर भेजने की हिम्मत उन्हें नहीं होती थी। बरमण्डल में रहते हुए काका साहब ने मुफ्ते तमाम दफ्तरी कार्यवाई से हतना परिचित कर दिया था कि उनके वहां से चले जाने के बाद कोई एक साल तक मैंने तहसील का सारा काम चलाया था। उन दिनों ग्वा-लियर राज्य के फैक्टरी इन्सपेक्टर श्री वासुदेवराव शाहाणे बी० ए०, एल-एल० बी० दौरे पर वहां आये थे। मेरे कामकाज, रंग-ढंग से इतने प्रमावित हुएकि उन्होंने मेरे पिताजी से यह वादा लिया कि मुफ्ते अंग्रेजी पढ़ने के लिए उज्जैन जरूर भेजेंगे व अपने मित्र कालेज के तत्कालीन प्रिंसिपल राजे साहब को एक पत्र लिखा कि हरिमाऊ को मेरा पुत्र समक्तकर इसकी शिच्चा-दीचा में दिलचस्ती लीजिए। मगर पिताजी ने स्नेह की दुर्वलता-वश मुफ्ते नहीं भेजा। इससे मेरे चित्त को बड़ी ठेस लगी। संयोग से सुन्दर मुफ्ते नहीं भेजा। इससे मेरे चित्त को बड़ी ठेस लगी। संयोग से सुन्दर के

1-भेडीताल, जिला गोरखपुर,(ग्वालियर के सरदार जटार साहब की जमींदारी)२-सस्ता-साहित्य-मंडल का मन्त्री | ३-मेरी चचेरी बहिन |

की शादी (सन् १६१०) में चाचाजी ह्राये ह्रीर उन्होंने सुमं काशी लेजाकर पढ़ाने का प्रस्ताव रक्खा। मगर कहा कि यदि दासाहब (मेरे पिताजी) मना कर देंगे तो मैं नहीं ले जाऊंगा! मैंने जीजी व दासाहब (माताजी व पिताजी) को ह्राकेले में कहा—मेरी ह्रागे पढ़ने की तीह्र ह्रामिलाषा है। काका साहब सुमें काशी लेजाना चाहते हैं। ह्रापसे पूछुंगे। ह्रापने इनकार किया तो नहीं लेजावेंगे। लेकिन इसकी कीमत ह्रापको बड़ी मारी चुकानी पड़ेगी। मैं कहीं ऐसा चला जाऊंगा कि फिर जिन्दगी भर ह्राप मेरा मुंह न देख पावेंगे। मेरे हठीले स्वभाव को वे खूब जानते थे। कुछ नहीं बोले। चाचाजी ने पूछा, तब भी चुप रहे। तब चाचाजी ने मुक्ते काशी लेजाने का निरचय कर लिया।

वरमण्डल में मैं छुक-छिपकर वीड़ी पीना सीख गया था। चाचाजी पीते थे, सो सोचा, देखें कैसा सवाद ब्राता है। सवाद-ववाद तो खाक ब्राया, धूं ब्रा पेट में उतर गया व दिमाग में चढ़ गया तो बड़ी देर तक परेशान रहा। लेकिन एक दोस्त ने उसमें पीछे की तरफ पीपरमेंट लगा कर पिलाया तो बड़ी ठण्डी-ठण्डी व ब्रच्छी लगी। लेकिन जब काशी जाने के लिए गाड़ी में बैठा तो भाव-विभोर होगया। गंगा के किनारे, काशी विश्वनाथ की नगरी में विा द्यध्यमन का ब्रवसर-कितना पुण्य, कितना बड़ा भाग्य! ऋषिकालीन विद्यार्थियों व छात्रोंकी तरह एक ब्रादर्शनिद्यार्थीं का जीवन विताऊंगा, न किसी ब्राई में लिस होऊंगा, न किसी व्यसन में फस्ंगा। 'रांड,सांड,सोढ़ी,संन्यासी, इनसे बचै सो सेवै कासी।' यह कहावत सुन चुका था। ब्रायने जीवन को सब तरह पवित्र रखने का हढ़ निश्चय किया।

१६११ से १५ तक, पांचसाल, मैंने काशी व प्रयाग में रहकर मैट्रिक पास किया। यह काल विद्याध्ययन के साथ-साथ साहित्य-सेवा व समाज-सेवा के प्रकृत कार्यारंभ का ऋौर ऋपने सद्भावों की व्यावहारिक परीचाओं के भी ऋारम्भ का काल था। वरमंडल से ही लोकमान्य तिलक मेरे त्राराध्य-देव वन चुके थे। काशी में मुम्ते एक ऐसे पथ-दर्शक मिल गए जिससे तिलक महाराज की तरह देश सेवा में जीवन लगाने का संकल्प हुद होने लगा। मेरे काशी आजाने के बाद काका साहब की भी जाति-सेवा व साहित्य-सेवा करने की भावना को मूर्तरूप मिलने लगा। उन्होंने एक मासिक पत्र काशी से निकालने का निश्चय किया व श्रार्थिक के त्रालावा सब जिम्मेदारी मुक्तपर डालदी। प्रेरणा व देख-माल उनकी, कार्य को जिम्मेदारी मेरी । इस समय मेरी ऋवस्था १६-१७ साल की थी व मैं सातवें दर्ज़े में पढ़ता था। मेरे साथ मेरे दो छोटे चचेरे माई व एक फ़ुफ़ेरा भाई हरिशंकर<sup>3</sup> भी पढ़ने के लिए रखे गए थे। चाचाजी का सख्त हुक्म था कि विद्यार्थियों को सब काम हाथों से करना चाहिए। पानी लाना, काड़े धोना, रसोई बनाना, चौका बरतन, सौदा-सुलुफ सब काम हम लोग खुद ही करते थे। हरिशंकर व सुन्दरलाल दो तो बच्चे ही थे। दत्तू मुफ्तसे दो साल छोटा था । इसलिए सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर श्रीर सबसे बड़ा होने के कारण मुख्यतः मुम्तपर थी। दत्तू शुरू से ही कुछ गैर-जिम्मेदार था व चाचाजी उससे नाराज व दुखी रहते थे। इससे मेरी नैतिक व व्यावहारिक जिम्मेदारियां कितनी भारी थीं—इसका ऋनुमान पाठक सहज ही लगा सकते हैं। इम रहते रामघाट, कालभैरव, दूधविनायक त्र्यादि की तरफ व पढ़ते थे ठेठ कमच्छाके हिन्दू कालेजियट हाईस्कूल में। हमेशा पैदल त्राते-जाते । खूब तेज चलने पर ३५-४० मिनट में घर से स्कूल पहुंच सकते थे। घर का, स्कूल का, व पत्र (ग्रौदुम्बर) का इतना काम रहता था कि शाम को स्कूल से आते ही दूसरे दिन की कितावें वस्ते में छांट-कर रख देता था। ब्राक्सर दोनों वक्त के भोजन व चौके बरतन का बोम मुम्ती पर रहता था। रात को काम-काज में ६ बज जाते। इतना थक जाता कि पड़ते ही नींद त्र्याजाती । सुबह फिर ६-६। बजे तक बड़ी मुश्किल से रसोई-पानी से निवृत्त होकर किसी तरह बस्ता लेकर दौड़ते-

१ — डाक्टर हरि रामचन्द्र दिवेकर, साहित्याचार्य । २ — ये दोनों ग्रब संसार में नहीं है । ३ – बम्बर्ड में टी०टी० ग्राई०हैं। भागते स्कूल पहुंचता । 'श्रोदुम्बर' का बहुत-कुछ काम स्कूल में व क्लास में करता । शिक्तक भी मेरे परिश्रम व साहित्य-सेवा के काम से प्रसन्न रहते थे—इसलिए 'होमटास्क' के लिए कभी टोकते नहीं थे। हेडमास्टर गुर्टू' साइव ने मेरे लिए बनारस के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक प्रमाण्पत्र भी दिया था, जिसमें मेरी संजीदगी, समभदारी व सेवा-भाव का उल्लेख किया था जिससे 'श्रीदुम्बर' का डिक्लेरेशन बिना जमानत मिल गया।

इन जिम्मेदारियों की चिन्ताश्रों ने, खासकर दत्तू को प्रसन्न व संतुष्ट रखने की चिन्ता ने मेरे दिमाग पर बहुत बोभ डाला। उस पर बड़ा तनाव व जोर पड़ने लगा । बरमएडल में जैसे काकी को संतुष्ट रखने की नीति मैंने रक्खी वैसे ही काशी में दत्तू को । लेकिन इसमें पूरा काम-याव न होसका । एक रोज दत्तू मुक्तसे नाराज होकर चला गया व दूसरी जगह रहने लगा । भैंने उसे हाथ-पांव जोड़ कर बहुत समभाया, मिन्नत-चिरौरी की, लेकिन वह न माना । ऋखीर काका साहव ऋाये । मुर्भे त्रापनी इस त्रयोग्यता व श्रासमर्थता पर इतनी त्र्यात्म-ग्लानि हुई कि मैंने उनके सामने प्रस्ताव रक्ला-"दत् मुक्तसे रूठ गया है। उसको कष्ट पहुँचाकर मैं यहां रहना व पढना नहीं चाहता । काकी की कितना रंज होता होगा । मुभी घर भेज दीजिए । आपके आशीर्वाद से जितना कुछ बनेगा मैं उधर ही पढ़ लूंगा।" उन्हें इस प्रस्ताव से बड़ी ठेस लगी। मुभसे कहने लगे-"दत्तू को मैं जानता हूँ । तुम्हारी काकी भी जानती है । घर भेजना होगा तो दत्तू को भेजूंगा—तुम्हें नहीं। जितना बोभ्क तुम पर है उतना दूसरे किसी पर होता तो श्रव तक मुंह छिपा कर भाग जाता । मेरे पत्र तो तम होने चाहिए थे। उनकी इस उदारता श्रीर नत्सलता से मैं त्राधा जमीन में गड़ गया। लेकिन उन्होंने दत्तू को जो बुरा-भला कहा, वह ऋब भी मुफ्ते तीर की तरह चुभता रहता है। मैंने यही माना है कि मेरे बड़े भाईपन में जरूर कसर थी, जिससे मैं दत्तू का दिल न जीत सका श्रीर मेरी ही कमियों के कारण उसे बुरा-भला मुनना पड़ा व पड़ता था। १—सर इकवालनारायस गुट्टी

यदि मुक्तमें काफी ऋहिंसा-भाव होता, मेरा जीवन प्रेममय व रसमय ही होता तो उसकी मधुरता व रिनम्धता उसे ऋवश्य ही पिघला लेती। बाद में तो दत्तू मुक्तसे खुश रहने लगा था—लेकिन उस घटना की छाप मेरे दिल से ऋभी तक नहीं मिटती है। मेरे दिल व दिमाग को इतना धका लगा था कि मुक्ते व चाचाजी को भी यह शक होने लगा था कि मेरा चित्त कहीं उचट न जाय।

--:x:--

#### योग का पाठ

इसके पहले की एक घटना मुक्ते लिखनी है जिसने मुक्ते योग का प्रत्यच्च पाठ पढ़ाया। सुन्दरलाल को एक रोज रात को दस्त लगे व उल्टी हुई। वह अक्सर अधिक खा लिया करता था। हम समक्ते, बदहजमी होगई है। रात का वक—हमारी जान-पहचान अभी ज्यादा नहीं हो पाई थी, न दुनिया का ही कुछ तजस्वा था। मकान मालिक से कहा तो उमने कहा—सब ठीक होजायगा, सुबह किसी वैद्य को दिखा देंगे। उसे असल में हैजा होगया था। पिछली रात को जब उसके चिह्न खराब दिखाई देने लगे तो हम घबराये व वैद्य को बुलाकर लाते हैं, तब तक वह चल बसा। मुक्त पर तो मनो पत्थर पड़ गये—अब काका साहब व काकी को क्या मुंह दिखायेंगे? सबसे बड़ी चोट तो यह लगी कि बिना दवा-दारू के ही लड़का हाथ से चला गया। इस मूढ़ता व गफलत के लिए मैंने आज तक अपने को माफ नहीं किया। जब-जब याद आती है, शूल की तरह चुमती है और यह भाव मिटाये नहीं मिटता कि मेरी गफलत उसकी मृत्यु की जिम्मेदार है।

उसका दाह-कर्म करके उसी दिन हम काशी से बरहलगंज पहुँचे। चाचाजी को देखते ही मैं धड़ाम से गिर पड़ा व बेहोश होगया। इधर सुन्दरलाल का वियोग, उधर काकी का करुएकंदन, सामने मैं बेहोश। उनकी व्यथा की कथा कौन लिख सकेगा? मगर देखने वालों ने कहा कि उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। लोग मातमपुरसी के लिए श्राने लगे । उनसे वे उसी सहज प्रसन्न मख-मद्रा से बातचीत करते । उनके शोक व वियोग की बातचीत छेड़ने के पहले ही काम-काज व व्यव-हार की ऐसी-ऐसी बातें छेड़ देते कि लोगों को अवसर ही नहीं मिलता। वे श्रापस में कानाफ़ सी करते कि श्रजीव संगदिल श्रादमी है। हमको तो सुनकर रंज होता है, लेकिन इसके जाने तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। उनके एक नजदीकी मित्र ने लोगों की यह टीका उन्हें सुनाई ऋौर खुद भी ठपका दिया कि ऐसा निर्मोहीपन किस काम का ? चाचाजी ने उन्हें विशिष्ठ की एक कथा सुनाई। मैं वैठा हुन्ना था। विश्वामित्र ने विशिष्ठ के एक-एक करके साठ पत्र मार डाले तो ऋबन्धती ने कहा-चिशाष्ठ तुम्हारा हृदय नहीं, पत्थर है। इतने पुत्रों के मरने पर भी तुमने उफ़ नहीं किया। विशाष्ठ ने उत्तर दिया कि नहीं, तुम गलती पर हो। मैं ऋाखिर पिता हूँ। उन्होंने ऋपना हृदय चीरकर दिखाया—उसमें साठ गहरे घाव थे व उनमें से खून की धारा वह रही थी। मित्र से उन्होंने कहा-मास्टर साहब, मेरे हृदय में गहरा जख्म हुन्ना है, मेरी जिन्दगी में पहली बार ऐसी चोट मुभे लगी है, लेकिन मेरा कर्तव्य यह नहीं है कि मैं उसे दूसरे को दिखाऊं व सुनाऊं । शान्ति से खुद उसे सहन करूं, इसमें मेरी बहादुरी है। अपने दुःख दूसरों को सुनाना गोया दूसरों को दुखी बनाना है। जो कायर होते हैं वे दूसरों में अपना दुःख बांटकर जी हलका करते हैं। जो मर्द होते हैं वे ऋपना दुःख तो खुद चुपचाप सहते ही हैं, दूसरे के दुःखों व कष्टां को भी भेलते हैं। मेरा कर्तव्य है, दूसरों को सुखी बनाना । इस हरि को देखो, उस दिन कैसी हालत होगई। मैं इसे इतना कमजोर नहीं सममता था। इसकी काकी तो स्त्री है। माता है। यह सुनकर मित्र भी लिष्जत हए श्रीर मैं श्रपनी कमजोरी पर इस नई दृष्टि से विचार करने लगा । स्त्राज काका साहब की मैंने एक योगी के रूप में देखा। इतना मनः-संयम बहुत कम लोगों में पाया जाता है। मेरा दिल अब भी इतना कच्चा है कि किसी के शोक य रोदन से--नाटक व सिनेमा में भी किसी की विपत्ति को देखकर मेरी स्रांखों में स्रांसू स्राजाते हैं।

इसके बाद से जब कभी ऐसे शोक व दुःख के प्रसंग ऋाते हैं तो काका साहब की वह मूर्ति मेरी ऋांखों के सामने खड़ी होजाती है व उनके ये शब्द कानों में गूंजने लगते हैं—

'कायर श्रपने दुःख को दूसरों में बांटता है, मर्द दूसरों के दुःखों में हाथ बंटाता है।'

श्रव में श्रपनी इस कमजोरी का विश्लेषण करता हूँ तो इस नतीजे।
पर पहुँचता हूँ कि दूसरों के दुःख व कष्टों के दृश्य या कल्पना या श्रमुमव
से मैं श्रधीर व कातर होजाता हूँ । खुद मुम्मपर कोई कष्ट, संकट या दुःख
श्रापड़ा है तो उसमें मैं कभी विचलित नहीं हुश्रा । सुन्दरलाल की
श्रचानक मृत्यु से जो मुम्मे बेहोशी श्रागई उसका कारण एक तो श्रपनी
मूद्रता व गफ्लत के प्रति श्रजहद श्रात्मग्लानि, व दूसरे काकी के शोक
की कल्पना व उसके प्रति समवेदना । फिर भी चाहे शोक या दुःख
श्रपना हो या पराया—चित्त की प्रसन्तता को जाने दो, समता का खो
बैठना मनुष्य की कमी व कमजोरी ही समभी जानी चाहिए। काका सप्र

नारायण दुख सुख उभय भ्रमत फिरत दिन रात । विन बुलाय ज्यों ऋारहे विना कहे त्यों जात ॥

में श्रक्सर देखता था, जब बहुतसी चिन्तायें व मंभटें उनके चित्त को क्याकुल करने लगती थीं तो सब काम छोड़कर सोजाते थे श्रीर श्राश्चर्य यह कि उन्हें गाढ़ी नींद श्राजाती थी। वे ऐसे श्रवसरों पर कहा करते थे कि श्रव सबसे जरूरी, सबसे पहला काम, सो जाना है।

वापू जो कहा करते हैं कि ऋहिंसा वीरों का, मदों का धर्म है, कायरों का नहीं, यह सोलहों ऋाना सच है। ऋपने को खतरों में डालने का साहस, ऋपने कष्टों व मुसीवतों में ऋविचलता, दूसरों के दुःखों में सहानु-भृति व पतन की ऋवस्था में कहणा पैदा होना, ऋहिंसा के ही लच्चण हैं। जो ऋपने कष्टों को खुशी-खुशी सह सकता है, भयों व चिन्ताऋों के सामने शेर की तरह जाता है, वह सच्चा ऋहिंसक है, वही दूसरों को बचाने में जान की बाजी लगा सकता है। ऋपने को बचाने व दूसरों को फंसाने की कृति भले ही दुनिया में 'चतुरता' समभी जाय, वह है कायरता की व हिंसा की निशानी ही।

-: s :--

## श्रात्म-शुद्धि

'श्रौदुम्बर'' में जो घाटा रहता था, उसकी पूर्ति काका साहब करते थे। मेडीवाल (गोरखपुर) रियासत के वे मैनेजर—मुख्तार श्राम थे। तनस्वाह के श्रलावा भी उन्हें ऐसी श्रामदनी होती रहती थी जिसे 'रिश्वत' या पाप की कौड़ी नहीं कह सकते। वह वे इस घाटे में लगाते रहते थे। बाद में उन्होंने किसी तरह श्रपने मन को उस श्रामदनी के लिए भी समभा लिया, जिसे 'शुद्ध कौड़ी' नहीं कह सकते। श्रशुद्ध कौड़ी भी शुद्ध काम में लगादी जाय तो दोष नहीं—यह दलील उनके मन ने गढ़ली थी। लेकिन एक समय ऐसा श्राया जब उनके दिल ने इस भार को महसूस किया। उन्होंने श्रपने मालिक जटार साहब के सामने जाकर खुद बखुद सारी बातें कह दीं श्रीर इस्तीफा उनके हाथ में रख दिया। लोगों ने समभाया कि इस्तीफा मत दीजिए। रोजी का कोई ज़िरया नहीं है। उन्होंने कहा—श्रव नौकरी करने का धर्म नहीं रहा। शुद्ध सेवा करते हुए जो मिलेगा उसीमें सबका हित है।

कुछ समय के बाद, इसका ऋनिवार्य परिणाम यह हुआ कि 'ऋौदु-म्बर' पत्र को बन्द करना पड़ा व 'ऋौदुम्बर' प्रेस को बेंच देना पड़ा । 'प्रेस' के लिए शेऋर्स एकत्र किये गये थे—लेकिन काका साहब ने काकी के लगभग दो हजार के जेवर बेचकर भी जब शेऋर-होल्डरों का पाई-पाई क्पया चुका दिया, तो किसीने समभाया—घाटा शेऋर होल्डर्स १—एक मासिकपत्र जो १६९९ में हमने काशी से प्रकाशित किया था ! में क्यों नहीं बांट देते ? उन्होंने हढ़ता से उत्तर दिया—वहीं, मेरे भरोसे श्रीत्रप होल्डरों ने क्यये दिये थे । उनका चुका ही देना चाहिए ।

पेस बन्द होचुका था, लेकिन श्रमी विका नहीं था। इसी बीच पेस में चोरी होगई। पेस के कुछ सामान के साथ-साथ हमारा घरू सामान भी चोरी चला गया। हम सब तो श्रफ्त करने लगे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुश्रा तो मुक्त कहने लगे—हिर, श्रच्छा हुश्रा एक बोक कम होगया। यह पाप का पैसा जितना जल्दी चला जाय श्रच्छा है, नहीं तो यह दूसरे खच्छ पैसे को भो ले इबेमा। उनके हन बचनों का मेरे चित्त पर गहरा श्रसर हुश्रा। सुक्त मानो एक नवीन प्रकाश मिला।

ये दिन हमारी बड़ी ऋार्थिक कठिनाई के थे। वे हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए हमसे कहते रहते। एक रोज एक किस्सा सुनाया, जिसने मेरे हृदय में ऋटूट ईश्वर-श्रद्धा पैदा करदी। 'हरिजन सेवक' में मैंने उसे छुपा दिया था—वह ज्यों का त्यों यहां दिये विना नहीं रह सकता।

## कहानी 🗸

"एक राजा था। बूढ़ा होने पर उसके मन में विचार आया कि ए राजपाट बहुत कर चुका। बेटे भी राजकाज संभालने लायक होगए। सारी उम्र दुनियादारी में ही बिता दी—अब कुछ ईश्वर-भजन भी करना चाहिए। दीवान ने भी उसके इस प्रस्ताव का समर्थन किया। युवराज को तो यह तज्वीज और भी पसन्द आई, किन्तु पिताजी का अपने से दूर रहना उसे अवसर भी रहा था।

युवराज को राजगद्दी पर विटा देने के बाद राजा वन-गमन की तैयारी करने लगा। साथ में क्या-क्या चीज ले जायं इसका विचार शुरू हुआ। कम से कम एक बिस्तरा चाहिए ही। जाने-पीने का कुछ सामान ग्रीर वरतन भी जरूरी मालूम हुए, और सामान तथा विछीना उटाने के लिए कम से कम एक नौकर। बेटे ते बहुत कुछ कहा कि सवारी के लिए

पोड़ा लेते जाइये, सामान तथा नौकर-चाकर श्रीर ले लीजिए, लेकिन राजा को तो विराग का रंग लग चुका था। नौकर को साथ लेपैदल महल से बाहर होगया। नगरवासी बाहर की हद तक राजा को पहुँचाने के लिए श्राये। राजा न्यायी श्रीर प्रजाप्रिय था। प्रजाजन के श्रासुश्रों ने उसे विदाई दी। राजा यों तो श्रकेले गया; पर मानो सब प्रजाजन का मन श्रापने साथ लेता गया।

कुछ ६र जाकर राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने नौकर से पानी लाने के लिए कहा। कुछ ही दूर एक भरना बहता था। नौकर लोटा गिलास लेकर दौड़ा गया। राजा ने सोचा, चलो मैं भी भरना देख लूं। नौकर छान कर लोटे में जल भर ही रहा था कि एक किसान आया। उसने भरने में हाथ घोये, दोनों हाथों से पंस्ने की तरह पानी इधर-उधर इटाया श्रीर चुल्लू से पानी पीने लग गया । राजा की नजर पड़ी। उसने स्राश्चर्य से चिल्ला कर नौकर से कहा, स्ररे देख, यह वो बिना गिलास के जुल्लू से ही पानी पी रहा है। नौकर ने कहा, हुजूर, गांव के लोग तो इसी तरह पानी पीते हैं। राजा ने कहा-तो पहले क्यों नहीं बताया, जब सामान लिया जारहा था ? हम लोटा-गिलास फजूल ही लाये । राजा को यह बात जानकर वड़ा ही त्र्यानन्द हुन्त्रा । उसे मालूम हुन्त्रा, मानो ईश्वर की उसपर विशोष कृपा हुई जो इतनी जल्दी ऐसा अनुभव हुआ। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया श्रीर नौकर से कहा-यह लोटा-गिलास किसी गरीब को दे दे। ईश्वर ने जब पानी पीने के लिए हाथ बना दिये हैं तो फजूल इस बोभ को क्यों लादें ? ईश्वर की रचना का उपयोग क्यों न करें ? नौकर ने राजा को बहुत समभाया, पर उसने एक न मानी। इसी दृश्य ने ईश्वर के रचना-नैपुर्य के प्रति उसका ग्रादर श्रीर श्रद्धा बढा दी थी।

दीपहर का वक्त । एक खेत के किनारे पेड़ की छाँह के नीचे राजा के लिए खाना पक रहा है । राजा मन में अपने पिछले जीवन का सिंहा-वलोकन कर रहा है । श्राज कुछ घरटों के जीवन में उसने जो अप्रानन्द लाभ किया वह पिछुले ७० वर्ष में उसे नहीं मिला था—यह अनुभव कर रहा था। इतने में एक किसान पास के खेत से आया। कपड़े में बंधी हुई मोटी रोटियां निकालीं, एक हथेली पर रोटी रखली, उसी पर चटनी, और दूसरे हाथ से खाने लगा। राजा की निगाह पड़ी। उसके आनन्द की सीमा न रही। उछुल कर नौकर से कहा—अरे देख तो, हम थाली नाहक ले आये, रोटी तो इन्सान हाथ पर रखकर भी खा सकता है। नौकर ने जवाब दिया—महाराज, किसान तो इसी तरह खाया करते हैं। राजा ने जरा मिला कर कहा—तो मले आदमी घर पर ही यह क्यों नहीं बता दिया? नौकर ने कहा—सरकार आप तो राजा टहरे, आपसे यह सब कैसे होता? राजा ने कहा—पर मैं तो फकीर बनना चाहता हूँ। मनुष्य के राज्य से हट कर में ईश्वर के राज्य में पहुंचना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ, मनुष्य का राज्य इन्सान को बनावटों का गुलाम बनाता है, और ईश्वर की रचना उसे स्वाधीन, स्वयंपूर्ण, स्वावलम्बी बनाना चाहती है। अब इन वर्तनों की मुभे कोई जरूरत नहीं है।

रोटां खाकर किसान अपने वार्ये हाथ का सिरहाना देकर उसी घास पर सो गया और ऐसी गाढ़ी नींद लेने लगा कि राजा को सारी उम्रवह नसीव न हुई। राजा मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान को वार-वार धन्य-वाद देने लगा, उसकी कुदरत पर और इन नये-नये अनुभवों पर वह धन्य-धन्य कहने लगा। नौकर से कहा—अरे देख, आज मुभे कुदरत का सच्चा सुख मिल रहा है। इस बिस्तर को फेंक, और तू भी घर लौट जा; ईश्वर ने इन्सान को इतना पूरा और कुदरत को इतना भरा बनाया है कि—मुभे तेरे और इस सामान के अवलम्बन की कर्तई जरूरत नहीं। मुभे अकेला अपने हाथ-पांव और ईश्वर के भरोसे छोड़कर तू जूला जा। अब मैं सब तरह सुखी रहूंगा। अपने हाथ-पांव से काम तूंगा और प्रमुमय जीवन बिताऊ गा।

: २ :

दोपहर राजा ने उसी किसान की तरह हरी बास पर सोकर कार्टी

्रिशीर चलते-चलते शाम को एक बड़े से बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठा। ईश्वर-चिन्तन में डूब गया। इतने ही में एक आदमी माड़ हाथ में लेकर आया, और हाथ जोड़ कर खड़ा होगया। राजा की आंखें खुलीं तो पूछा, 'तू कोन है और हाथ बांधे क्यों खड़ा है १'

''मैं देवदूत हूँ।"

''तो तू यहां क्यों आया है ?''

"मुक्ते ईश्वर ने ऋापकी सेवा के लिए भेजा है। ऋाप जहां रहें वहां काडू लगा देने ऋोर सफाई करने का मुक्ते हुक्म है।"

"तो भई, मुफं तो तेरी सहायता की जरूरत नहीं है। खुद मेरे ही नौकर-चाकर क्या कम थे जो मैं ईश्वर को कष्ट में डालता। जा, तू ईश्वर से मेरा प्रणाम कहकर कह देना कि, मुफं तुम्हारे सिवा किसो चीज की जरूरत नहीं है।"

थोड़ी देर में वह माड़-वाला अब की फर्श और माड़ लेकर आगया, और आते ही माड़-बुहार करने लगा। राजा ने पूछा--'तू फिर आगया?'

''जी हां, मुभी भगवान् का हुक्म है कि आपसे कुछ न प्छूं और जो हुक्म है, उसकी तामील करता रहूँ।''

राजा चुप रहा । मन में कहा—करने दो । श्रपने से क्या मतलब । उसके फर्श पर तो हमें बैठना है ही नहीं । श्रपं, यह सब सुख-विलास मेरे महल में क्या कम था ?

भोजन के वक्त वही त्र्यादमी एक थाल ले त्र्याया, जिसमें तरह-तरह के राजसी पक्वान्न क्रौर मिष्ठान्न थे।

राजा ने देखकर कहा—''मई, तुम मुभ्ने क्यों तंग करते हो ? मुभ्ने तो इसमें से कुछ खाना नहीं है ?''

देवदूत--''मुक्ते जो हुक्म हुन्ना है उसकी तामील कर रहा हूं।"

राजा ने खाना गरीबों को खिला दिया श्रीर खुद जो कन्दमूल जंगल में से बीन कर लाया था, उसको खाकर पेड़ के नीचे हरी घास कें गहें पर सोरहा। रोज यही सिलसिला रहता।

थोड़े ही अर्से में चारों ओर शोहरत फैलने लगी कि कोई बड़ा पहुँचा हुआ महात्मा आया है। रोज न जाने कहांसे नया-नया फर्श आकर विछता है श्रीर बढिया भोजन का थाल श्राता है। बड़ा करामाती है।

दर्शकों श्रीर भक्तों का ठठ जमने लगा।

एक किसान अपनी गरीबी से बड़ा बेजार था। उसने सोचा, इस महातमा से कुछ उपाय पूछें। यह नंगे हाथ त्राया था त्रीर रोज इतना ठाठ कैसे लगा लेता है।

बड़े भिक्त-भाव से प्रणाम करके एक रोज अपनी गरीबी का दुखड़ा रोकर सुनाया । बोला-"महाराज, मुभ्ने भी तरकीब बतादो जिससे इसी वरह मेरा भी ठाट-बाट लग जाय। घर बैठे थाल त्र्याजाया करे।"

राजा ने कहा-"भई, मैं तो कुछ तस्कीब-बस्कीब जानता नहीं हूं। ईश्वर का नाम लेता हूं, वही मेज देता है।"

''तो महाराज, मुक्ते क्यों नहीं भिज देता, त्राप तो कुछ नहीं लेते हैं फिर भी जबरदस्ती भेजता है, ऋौर हम रोज पुकारते हैं फिर भी वह नहीं सुनता।

''भई मैं राजा था। मैंने उसके नाम पर राजपाट सब छोड़ दिया श्रीर जंगल में श्राकर रहने लगा । तो उसने वह ठाट यहां भी लगा दिया, मगर मुक्ते इसकी कोई जरूरत नहीं है। तू भी ईश्वर के नाम पर सब कुछ छोड़ दे। मैं इसके सिवा श्रीर तुमे क्या रास्ता बताऊं।"

किसान खुशी-खुशी घर दौड़ा गया । घरवाली को पुकार कर दर-वाजे ही से कहा-"श्ररी सुन! बड़ वाले महातमा ने एक तरकीव बताई है-- अपना सब दलिदर दूर होजायगा । कल से मैं ईश्वर के नाम पर घरबार खाना-पीना सब छोड़-छाड़ कर एक पेड़ के नीचे श्रासन जमा कर बैठ जाऊंगा। स्त्राज घर में जो कुछ घी-गुड़ हो उसका हलवा-पूड़ी बना के मुभी खिलादे - न जाने कितने दिन भूखा रहना पड़े।"

''तुम पागल तो नहीं होगए हो, क्या बहकी-बहकी बातें कर रहे हो?''

किसान ने हाथ उठाया श्रीर कहा—श्रारी, तू देर मत कर, निहाल होजाने की तरकीव द्वंड लाया हूं, तू जल्दी कर।"

\* \*

"भूखा-प्यासा बैठें दो दिन होंगये, देवदूत अभीतक क्यों नहीं आया इस महात्मा ने चकमा तो नहीं दिया। दो दिन की कमाई से भी गया और भूखा मरा सो अलग" किसान मन में पछताने लगा। कोई आदमी आता दिखाई पड़ता तो समभता, यह देवदूत ही आया होगा। भूख में व्याकुल हो ईश्वर को बुरी तरह कोसने लगा—"उस साले राजा का तो एक ही मिनट में ठाट लगा दिया। मैं दो दिन से भूखों मर रहा हूं, कोई सुन-वाई ही नहीं। गरीब और दुखियों का कोई नहीं। ईश्वर भी बड़ों का पत्त करता है।" इतने में थाल हाथ में लिये हुए एक आदमी आता दिखाई दिया।

किसान ने त्रातुर होकर पुकारा—''तू देवदूत है ?'' 'हाँ'

"तो अप्रव तक कहां मर गया था ? ला, जल्दी ला, क्या-क्या लाया है ? किसान आदमी, दो दिन से पेट में कुछ भी नहीं डाला है।"

उसने थाल श्रार्ग बढ़ाया तो तीन-चार मोटी-मोटी रोटियां श्रोर दो प्याज । किसान जल-भुन कर खाक होगया । थाली उठाकर देवदूत के सिर पर दे मारी । 'शर्म नहीं श्राई रोटी श्रोर प्याज लाते हुए ? उस राजा को छप्पन श्रोर, मुक्त गरीब को वही प्याज रोटी । श्ररे, यह तो मैं रोज ही खाता था । इसीके लिए दो दिन भूखों मरने की क्या जरूरत थी ? लौटा लेजा श्रोर भगवान से कह कि उस महात्मा जैसे टाठ लगारें तो खाना खाऊंगा।'

देवदूत ने भगवान से आकर किस्सा सुनाया । उन्होंने कहा—"उसे समभा कि राजा ने जो मेरे नाम पर छोड़ा था, वह उसे देदिया, जो त्ने छोड़ा सो तुभे भेज दिया। तू तो इसका भी अधिकारी नहीं था। राजा का त्याग तो सच्चा श्री निष्काम था। श्रव भी तो वह उसका उपभोग नहीं कर रहा है।"

इन्हीं दिनों स्वामी रामतीर्थ के व्याख्यान मुफ्ते पढ़ने को मिले। उन्हें पढ़कर मन में ऋजीव मस्ती पैदा होती थी। ऐसा लगने लगता कि मैं सचमुच ईश्वर-रूप, ब्रह्मरूप हूं। सांप, विच्छू, शेर, चोर-डाकू, बाढ़, ऋाग, मेरा कुछ नहीं विगाइ सकती। यह सब मेरे ही तो रूप हैं। मैं इनसे क्यों भय खाऊं?

जटार-साहब रचित 'श्रव्यक्तबोध' तो मैं बरमंडल में ही पढ़ चुका था 'स्वानंदसाम्राज्य' काशी में पढ़ा । ये मराठी में वेदान्त के श्रच्छे ग्रंथ हैं । श्रद्धैत के प्रति मेरे विश्वास को यहां दृढ़ता मिली । वचपन में मुक्ते मां-वाप ने देवी-देवताश्रों से यह वर मांगना सिखाया था—'विद्या दीजै, बुद्धि दीजै, श्रापका मैं बाल-बच्चा ।' काशी श्राने पर एक श्रोर जहां वेदांत की छाप जमी, तहाँ दूसरी श्रोर राष्ट्रीयता व देशभिक्त ने जोर जमाया । श्रव से काशी विश्वनाथ, मैया श्रव्रपूर्णा व कालभैरव से मैं वर माँगने लगा—'भारतमाता को श्राजाद करों'।

-:0:--

#### ढांकने वाला नहीं

निन्दा व चुगली मुक्ते बरदाश्त नहीं होती । खुद भी इन बुराइयों से श्रपने को बरी रखने का यत्न करता हूँ । दूसरों के दोष, त्रृटि, कम-जोरियों को देखकर भी उनकी इघर-उधर चर्चा करना मुक्ते अच्छा नहीं लगता । इनसे बेजा फायदा उठाने की तो कल्पना तक मुक्ते नहीं श्राती। पाठक इसे श्रत्युक्ति न समक्तें । फिर भी कभी-कभी किसीकी कोई बात सहज-भाव से मुंह से निकल जाती थी । खुटपन में मैंने एक शास्त्र को प्राई स्त्री से कुकर्म करते हुए श्राचानक देख लिया । दोनों बड़े लाजिजत हुए श्रीर मेरे हाथ जोंडने लगे। मैंने उन्हें श्राश्वासन दिया कि किसी

से नहीं कहूँगा—मगर आयंदा के लिए तुमको कसम खानी होगी। मैंने उसे अब तक निवाहा हैं। ऐसे ही एक अवसर पर काका साहब ने मुभे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने हमेशा के लिए मेरे हृदय में घर कर लिया। "एक ब्राह्मण की स्त्री का चाल-चलन अच्छा नहीं था, मगर अपने पति को वह भुलावे में डाले हुए थी। वह उसके सतीत्व पर पक्का भरोसा रखता था। एक रोज विदेश जाने के लिए पत्नी से विदा लेकर रवाना हुआ। किसी कार्यवश रास्ते से घर लौटा तो पत्नी के साथ दूसरे को सोता हुआ पाया। वह सन्न रह गया। "गर्दन काट दूँ? नाक काट लूं? मगर इससे इनका सुधार कैसे होगा ?" यह सोच उसने अपनी चादर उन्हें ओढ़ा दी और वापस चल दिया।

"इधर इनकी नींद खुली तो ब्राह्मणी की निगाह चादर पर पड़ी। 'यह चादर तो वे लेगये थे—यहां कैसे ?' वह भेद समभ गई—उन्होंने देख लिया। मन में बहुत डरी। बड़ी बेचैन रहने लगी। सोचा, चिट्ठी में जरूर बुरा-भला लिखेंगे। चिट्ठी ब्राई—मगर कुशल-समाचार व प्रेम-वार्ता के सिवा कुछ नहीं ? उसने मन को समभाया—जब घर ब्रायोंगे तब जरूर कसर निकालेंगे।

"ब्राह्मण् घर श्राया। बड़े प्रेम व श्रप्नेपन से मिला। इस बीच चिन्ता व डर के मारे ब्राह्मण्री सूख कर कांटा होगई थी। जब रात को भी ब्राह्मण् ने कुछ नहीं कहा—तब ब्राह्मण्री बड़े विरमय में पड़ी। यह मनुष्य है या देवता ? देखा तो जरूर; मगर कहते कुछ नहीं। श्रपने श्राप ही कुकर्म का पछतावा उसे हुश्रा व उसका जीवन बदल गया। ब्राह्मण् बारीकी से उसके इस परिवर्तन को देखकर मन-ही-मन सन्तुष्ट होता रहता था। मरते दम तक उसने ब्राह्मण्यी को इस बात का परिचय नहीं दिया कि उसने कुछ देखा था। ब्राह्मण्या की मृत्यु पर ब्राह्मण्यी फूट-फूट कर रोती है। श्रद्धोस पड़ोस की श्रीरतें ताना देती हैं—जैसी पितव्रता है सो हम जानती हैं! क्यों मुहल्लेवालों की नींद हराम करती है? वह बड़े दुखी स्वर से जवाब देती है—तुम क्या जानो? वह कैसा देवता

था। तुम ऐसे समय भी मुफ्ते कोस रही हो—उसने देखकर भी मुफ्त पर परदा डाला। उसने मुफ्ते उबार लिया। दुनिया में उघाड़ने वाले सब हैं, ढांकने वाला नहीं। तुम उघाड़ने वाली हो, वह ढांकने वाला था। हा! श्राज दुनिया में मेरा ढांकनेवाला नहीं रहा।"

सुधार का कैसा अनुपम व चमत्कारिक उपाय है यह! हममें से कितने हैं जो दूसरों के दोषों की चर्चा करते समय, उसमें रस लेते समय इस बात को याद रखते हैं कि हम कैसे हैं? फिर दूसरों को ढांककर सुधारने की दिन्यता तो विरलों में ही पाई जाती है। खुद अपने दोष दुनिया के सामने रखना एक बात है। दूसरे के दोष दुनिया को सुनाना दूसरी बात है। अपने दोष सुनाने से अपनी शुद्धि होती है व दुनिया अपने से सावधान! दूसरों के दोष सुनाने से हम कीचड़ में पड़ते हैं, प्रतिहिंसा के पात्र बनते हैं, व दुनिया में कीचड़ उछालने की जिम्मेवारी लेते हैं। 'पिशुन पराये पाप किह देहीं'। जान बूम कर अकारण पराये पाप सुनना 'अव्यापारेषु व्यापार' है, संस्कारहीनता का सूचक है व उसमें रस लेना दुष्टता का परिचायक है।

इस कहानी का ऐसा असर मुभ्भपर हुआ कि अब 'अधिक ढांकने' की तरफ भले ही गलती मुभसे होजाय, किसी का 'पर्दाफाश' करना मेरे लिए नागवार होजाता है। कर्त्तव्यवश मुभे किसीकी बुराई व बुरी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन भीतर से यही आवाज उठती रहती है कि ईश्वर मुभे इससे बचा। मुभे मन में कई बार आश्चर्य होता है कि मनुष्य कुकर्म में एक-दूसरे को कैसे लिप्त कर लेते हैं? उनका हौसला कैसे होजाता है? एकाधिमत्र से कभी पूछा तो उन्होंने कहा—दा साहब,' यह दुनिया ही अलग है। इसमें रहने वाले एक-दूसरे को पहचान लेते हैं। उनकी आंखें ही एक-दूसरे को अपना परिचय दे देती हैं। और वे खिंच जाते हैं। ऐसे मामलों में अधिकांश लोगों का यह अनुभव है कि पुरुष १—मेरे साथी मभे इसी तरह सम्बोधन करते हैं। यह दादा साहब

का छोटा रूप है।

स्त्री को विगाइता है। मुफ्ते भी यह सच मालूम होता है। लेकिन काशी का मेरा श्रमुभव इससे उल्टा है। दो घटनाएं खुद मेरे साथ ऐसी हुई जिनमें स्त्रियों ने हरकत की। एक जवान विधवा थी। जिस घर में हम किराये पर रहते थे उसीमें नीचे वह मो श्रपनी बुढ़िया सास के साथ रहती थी। मैं रात में छत पर सोया हुश्रा था। वह एकाएक श्रागई श्रीर मुफ्ते जगाया। मैं एक दम जागा व चौंक कर पूछा—क्या बात है, क्या हुश्रा! वह चुप। मैंने भुंभला कर कहा—श्राखिर बताश्रो, तुम क्यों श्राई? उसने कहा—तुम कुछ समभते नहीं? श्रव तो मेरे पसीना-पसीना होगया; श्रोर मैंने श्रावाज दी—'दत्।' इतने में वह नीचे खिसक गई। मुफ्ते बड़ी मुश्किल से नींद श्राई। मुबह मैंने सब हाल दत् से कहा श्रार हमने मकान बदल दिया।

े एक दूसरे मकान में एक ब्राह्मण्-दम्पती रहते थे। एक रोज मैं जीना चढ़ रहा था—उधर से ब्राह्मणी उतरी। रास्ते में उसने सहसा मेरा हाथ पकड़ा श्रोर अपने वक्तस्थल पर लगा दिया। मेरे रोंगटे खड़े होगए। मैं हाथ खुड़ा कर ऊपर भागा। कई वार मन में आया कि उसके पित से कह दूँ। लेकिन एक तो यह कहानी याद आ जाती थी, दूसरे मन में सोचता—हमें अपनी पढ़ाई से मतलब। इन फालत् वातों में क्यों पड़ें ! हम अपनी संभाल रक्कें—बस खत्म!

एक स्त्री ने एक बार हमारी छत पर चिट्टी डाल दी। उसमें मुभे भाई सम्बोधन किया था। अपना दुखड़ा रोया था—पति के बास से बचाने की प्रार्थना की थी। पहले दो स्त्रियों से मैं डर चुका था— ग्रीर हम विद्यार्थी उसकी सहायता भी क्या कर सकते थे १ हमने अपनी असम्मर्थता प्रकट करके उससे माफी मांगली।

कई बार मैं मन में विचार करता हूं कि उन स्त्रियों ने मुफ्ते ही क्यों श्रिपना शिकार बनाना चाहा ? मुफ्ते ऐसा लगता है कि मेरी खूब-सूरती इसका कारण होगी। बचपन में मैं बहुत सुन्दर दीखता था। मेरी मां व मौसियां कहा करती थीं कि एक वेश्या मेरी सुन्दरता पर रीक्त कर मुक्ते गोदी में उठाकर नाचा करती थी। त्र्यव उनके दिल की बात वही जानें।

मेरे मन में यह सवाल भी उठा कि मैं बच कैसे गया ? इसके तीन कारण मुफ्ते मालूम होते हैं—

- १-पिवत्र जीवन व्यतीत करने की मेरी प्रतिज्ञा ।
- २-मेरे परिवार का शुद्ध वातावरण।
- २—िस्त्रियों से सम्पर्क बढ़ाने की श्रोर श्ररुचि श्रौर उनकी प्रवृत्तियों व गति-विधियों के प्रति उदासीनता।

मुभे श्रच्छी तरह याद है कि काशी में, तथा बाद में कानपुर रहते हुए, मैंने नियम-पूर्वक इस बात का ध्यान रक्खा है कि गंगा जाते हुए देव-दर्शन करते हुए, स्त्रियों की तरफ कर्तई न देखूं। दृष्टि-दोष से भी श्रपने को भरसक बचाऊं। इन्हीं संस्कारों ने श्रीर सबसे बढ़कर भग-बत्कुण ने मुभे बचाया है।

--:=:--

#### सांप व भूत

काका साहव हमें हमेशा साहस की, किटनाइयों में हिम्मत न हारने की विल्क अपनी नई-नई सूफ-वृक्ष से रास्ता निकालने की, व अपने पावों पर खड़े रहने की शिद्धा दिया करते थे। जब उन्होंने हमें काशी छोड़ा तब हममें से कोई भी न रसोई बनाना जानते थे, न सौदा-सुल्फ लाना। पं० नागेश्वर जी को हमारा गाडियन बना गये थे। हमें यह स्फ नहीं पड़ता था कि कितना आटा, दाल, चावल पकाने के लिए निकालें व कैसे पकार्वे। बिना किसीसे प्छे ही हमने अनुभव व अक्ल से सब काम सीखे। बहुत कमलर्ची से काम लेते थे। बीमार होने पर भी इक्का नहीं करते थे। रात में दिया नहीं जलाते थे। दियासलाई सिरहाने रखकर अधेरे में सोते थे। एक रोज रात को मेरी उंगली में किसी जानवर ने काट खाया। मैं हड़वड़ा

१-उस समय के हितकारिया हाईस्कुल के एक हिंदी शिचक।

कर उठा श्रीर शक हुन्रा कि कहीं सांप न हो । दिया जलाकर देखा तो उंगली पर जरा से खून का दाग था। मेरे एक फुफेरे भाई को सांप ने काट खाया था। सब लोग इसी भरोसे रह गये कि चूहे ने काटा होगा श्रीर वह मर गया । मुभ्ते अन्देशा हुआ कि कहीं सांप न हो और मैं चुहे के भरोसे रह जाऊं। कमरा देख डाला, मगर सांप मिला न चूहा। दत्त् घवरायगा-इसलिए उसे जगाया नहीं । हिंदी की एक पाठ्य-पुस्तक में 'सॉप के काटे के इलाज' पढ़े थे। मैंने फौरन सुवली से उंगली व कलाई पर बंद बांध दिये । चूल्हा जलाया व कढ़ाई में तेल डाल कर उसे चूल्हे पर चढा दिया । चाक निकाल कर पास रख लिया । मिश्री व नमक पारी-पारी से खाता । सोच लिया था कि जहां स्वाद में फर्क स्त्राया कि चाक से उंग ली उड़ाकर तेल में भून द्ंगा। घएटे-डेंढ घएटे तक मिश्री व नमक का प्रयोग करता रहा । इस परीचा से तो सांप के काटने के लच्चरा नहीं जान पड़ते थे। मगर नींद बहुत त्र्याती थी। यह विपरीत चिह्न था। त्रास्तिर मैं थक गया त्रौर चूल्हा बुभाकर ईश्वर का नाम लेकर सोगया। काका साहब की सिखावन याद आगई—मौत लिखी होगी तो टलने वाली नहीं। दूसरे दिन मैंने दत्त को किस्सा सुनाया श्रीर बड़ी मुश्किल से हाथ से बंद काटे। वह बिगड़ा कि मुक्ते जगाया क्यों नहीं ? कुछ होगया होता तो काका साहब क्या कहते ?

एक बोर एक भयंकर सपना आया, जिसमें मेरे साहस की परीचा हुई। मैं वरामदे में सो रहा था। सपने में मैंने करवट बदली तो अपनी कोठरी में कई चिराग जलते हुए दिखाई दिये। मैं विचार करने लगा कि दिया तो बुमा दिया था ये इतने दिये कैसे ? शक हुआ कि कोई भूत-लीला है। मैं चित्त सो गया। देखता क्या हूं कि सामने दूर एक मिखारी खड़ा है। शक्ल उसकी रिवर्मा के भील के वेश में शिवजी वाली तस्वीर की तरह। मैंने उसे घूर कर देखा तो उसकी एक टांग मेरी नाक तक आती हुई दिखाई दी। अब मुर्भ विश्वास होगया कि भूत से पाला पड़ गया। इतने में वह मेरी छाती पर दोनों और पैर पसार कर खड़ा

होगया। मैंने सोचा कि डर जायंगे तो यह ले डालेगा। सुना था कि भूत पलीत उसके सिर होते हैं जो उनसे डरते हैं। मैं उससे अंग्रेजी में बातें करने लगा—इस ख़याल से कि यह समभ लेगा कि अंग्रेजी—दाँ है, इन पर हमारा जादू नहीं चलेगा। अब क्या देखता हूं कि उसका सिर आसमान तक चला गया है। अब मैं हिम्मत हारने लगा। लेकिन याद आया कि महाबीर व दत्तात्रेय का नाम लेने से भूत भाग जाते हैं। मैं जोर से बोलने लगा दत्तात्रेय—दत्तात्रेय। पास में मेरा भाई दत्त् —दत्तात्रेय—संगरहा था। वह उठा व उसने आवाज दी—दा साहब, दा साहब, क्या बात है ! बस भूत रफ़्चक्कर हुआ—मैं भटके से उठ बैठा। मेरा शरीर पसीने से तर था। दत्तू को किस्सा सुनाया तो कहने लगा—ऐसे वक्त में भी आपको स्भी खूब!

इस समय बरमंडल की एक साहस की घटना याद आरही है। मेरी उम्र कोई १३-१४ साल की होगी। तहसील में खबर आई कि शेर ने एक गाय मार डाली। काका साहब नहीं थे। तहसील से सिपाही व तडवी ( भील चौकीदार ) बन्दूकें व तीर-कमटे लेकर घटनास्थल पर पहुँचे । मैं भी साथ गया । ब्रामके एक बाग में कुछ दूर से सिपाहियों ने पीछे की स्रोर स्रावाज दी-होशियार शेर स्रारहा है। मैं पीछे स्रकेला पड़ गया था। मेरे सामने से वह छलांग मारता हुआ निकला, मैं एक पेड़ में दुवक रहा। लेकिन डरा नहीं। शेर एक करोंदे की भाड़ी में छिप गया । सिवाही उसे तलाशते फिरते थे । साथ-साथ मैं भी । गांव के कुछ लोग भी दूर-दूर से तमाशा देखते थे। एक भाड़ी में सिपाहियों को शक हुन्ना । मुक्ते उन्होंने मना किया-हरि भैय्या, न्नाप सामने वाले टीले पर चढ़ जावें । मैंने कहा-नहीं, मैं तुम लोगोंके साथ रहकर देखंगा । उन्होंने कहा-राव साहब (काका साहब) यहां नहीं हैं। हम यह जिम्मे-दारी नहीं लेंगे । त्राप दूर चले जाइए । मैं मजबूर हुत्रा । सिपाहियों ने भाड़ी में पतथर फेंके । बिजली की तरह शेर भपटा ग्रौर हीरा (एक सिपाही) के साथ गुत्थमगुत्था होगया । शेर की गरज सुनते ही मैं टीले से फाड़ी की स्रोर लपका कि इतने में बन्दूकों के फैर की स्रावाज स्राई। मैं उस तक पहुँचता हूँ तब तक तो शेर ढेर होचुका था स्रोर हीरा बुरी तरह घायल। उस बहादुर ने शेर के कान दोनों हाथों से पकड़ लिये थे, स्रोर छाती पर चढ़ बैठा था। मगर वह इस बुरी तरह घायल हुस्रा था कि राम-राम करके बचा स्रोर छह महीने में जाकर बिस्तरे से उठा।

हीरा की बहादुरी मेरे हृदय में ऋङ्कित होगई। यह भाव जी में आया कि मुफ्ते भी कहीं ऐसा अवसर आवे तो मैं भी ऐसी निडरता व दिलेरी का परिचय दूँ। जब कभी कोई भय या भय की आशंका सामने आती है तो यह दृश्य मेरी आंखों के सामने आजाता है व मुफ्ते साहस प्रदान करता है।

-:3:--

#### सात्विक भोजन

काशी के अपने जीवन की कुछ घटनाओं व अनुभवों का उल्लेख करना जरूरी है, जिन्होंने मेरे जीवन को साहस व अहिंसा की ओर प्रेरित किया है। एक है दिवेकर जी की दिनचर्या। ये ग्वालियर के विक्टोरिया कालेज में अध्यापक थे। राजनैतिक पड्यन्त्र में गिरफ्तार हुए और शायद शा साल की सजा पाई थी। छूट कर हिन्दूकालेज में एम० ए० में भवीं हुए थे। जब वे बनारस आये ही थे कि मेरा परिचय होगया। एक तो दोनों ग्वालियर-राज्य के, फिर देश-भक्तों की परीचा में पास। बरमंडल से ही मेरे दृदय में बंगाल व महाराष्ट्र के बलिवीरों के प्रति आदर-भाव पैदा होगया था। सावरकर, कन्हाईदत्त, नरेन्द्र गोसाई, इत्यादि के नाम सुनने से एक अजीव भिक्त-भाव मन में लहराने लगता था। दिवेकरजी को देख कर स्वभावतः ही मेरे दिल में एक आकर्षण हुआ। उन दिनों उन्हें ४) मासिक की एक ट्यूशन थी। दोनों दफा लूखी बाटी, आम के पने के साथ खाते हुए मैंने उन्हें देखा। खुद हाथ से बनाते थे। हर काम खुद

१-- १६११ से १६१४ ई० तक

हाथ से करते थे श्रोर वह भी इस स्पिरिट से कि दूसरों को सिखा सकें। उनकी हर बात नमूना होती थी। सुबह ३ वजे से उठ कर पढ़ते—सूर्योदय से पहले गंगा स्नान करते। मैं भी उनके साथ श्रक्सर सोया करता जिससे रात में उठ कर उनके साथ कुछ पढ़ सकूं। वे पढ़ाई में भी व 'श्रोदुम्बर' के संपादन में भी मेरी हर तरह सहायता करते। श्रपना प्रिय शिष्य समभते थे। उनकी सादगी, श्रमशीलता, उच्च विचार, नियम-निष्ठा, पवित्रता एक से एक बढ़ कर थे। इनके सहवास व बरमंडल के संस्कारों से मेरे मन में यह भावना दढ़ हुई कि मैं लोकमान्य की तरह देश-सेवा करूं। 'केसरी' की तरह हिन्दी में श्रखवार निकालूं। इसके लिए यह तय किया था कि बी० ए० करके लोकमान्य के पास ही कुछ समय रह कर श्रखवारनवीसी व देश सेवा की प्रत्यन्त तालीम लूं। श्रागे चलकर यह संकल्प दूसरी तरह से पूरा हुआ। दिवेकरजी के जीवन ने मेरे जीवन को श्रादर्श की तरफ खींचते रहने में बड़ा काम किया। मुभे विश्वास होता है, श्रीर दिवेकरजी भी इस बात को मानते हैं, कि यदि वे कवें साहब के पास' न चले गए होते तो श्राज वह बापू के निकटवर्तियों में होते।

हम लोग दूध विनायक पर किबे के बाड़े में रहते थे। वहां मिन्दर के पुजारी थे मडकमकर। उन्हें हम सब मास्टर साहब कहते थे— मिन्दर में ही एक छोटी-सी चटशाला उन्होंने खोल रक्खी थी। काशी के 'गुरुश्रों' की तरह वे मंग-बूटी, ज़र्दा-तम्बाक्, सिगरेट-बीड़ी सब गुण-निधान थे। जजमानों के लिए 'बूटी' छानते व खुद भी चढ़ाते। दिन में कई बार नम्बर श्रा जाता। उनका एक मतीजा था महादेव। वह बीड़ी पीने लगा। मास्टर साहब ने दिवेकर जी से शिकायत की। उन्होंने कहा—जिसके चचा सब गुण-निधान हों, वह एक गुण से भी गया! मास्टर साहब के

१-दिवेकरजी एम॰ ए॰ करके म्योर सेन्ट्रल कालेज में शोफेसर हुए थे—बाद में वे श्रभ्यापक कर्वे के साथ महिला विद्यालय में काम करने पूना चले गए। १४ साल तक वहां रहे। आजकल माधव कालेज उज्जैन के शिंसिपल हैं। दिल को बड़ी चोट लगी। उन्होंने उसी च्रण संकल्प किया कि आज से सब छोड़ा। हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने कहा—मास्टर साहब, पान तम्बाक् की छुटी रिक्टि। सब व्यसन एकसाथ नहीं छूट सकेंगे। लेकिन उस तेजस्बी ब्राह्मण ने सबका एकदम बहिष्कार कर दिया—यहांतक कि जजमानों को मंग घोटकर पिलाते, मगर उनके बहुत दवाने पर भी खुद नहीं पीते। बरसों तक उन्होंने इस बत को निवाहा। मेरे जीवन में तो मैंने पहला ही उदाहरण यह देखा। तुल जाने पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता?

हम लोगों की मएडली के सादे, व्यसनहीन, पठन-पाठनमय जीवन की छाप, जो हमारे सम्पर्क में आता उसपर पड़ती। मेरे रिश्ते के एक बड़े भाई 'आरेदुम्बर' में काम करने के लिए आए थे। वे सिगरेट पिया करते थे। जब भड़कमकर ने प्रतिज्ञा की तो मैं उन्हें ताने-उलहने से इशाग करने लगा। एक रोज उन्होंने भी सिगरेट न पीने का बादा किया, मगर निभा नहीं। इससे इतने शर्मिन्दा होते थे कि मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पीया, जैसे किसी बड़े का अदब करते हों।

स्वर्गीय पं ० बालकृष्ण भट्ट, पं ० रामचन्द्र शुक्क, श्रीजयशंकर 'प्रसाद' डा० लक्मीचन्द्र, बा० श्यामसुन्दरदास, तथा विद्यमान पं० रामनरायण मिश्र, रायकृष्णदास, डा० भगवानदास के परिचय में त्राने का इन्हीं दिनों अवसर मिला। पं० बालकृष्णजी वहें खरे त्रादमी थे। कहते, हिन्दुस्तान के मां-बाप गोली मार देने लायक हैं। वे बचपन में ग्रपने लड़के-लड़िकयों की शादी करके बड़ा ग्रमर्थ करते हैं। डा० लक्मीचन्द्र कहा करते थे कि मैंने विज्ञान में दुनिया की बड़ी से बड़ी डिप्रियां प्राप्त की हैं लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि ये कालेज—विश्वविद्यालय बेवकृष बनाने के कारखाने हैं।

'श्रोदुम्बर' के संचालन-काल के कुछ संस्मरण श्रव भी मेरे दिल को उमार दिया करते हैं। पं० देवीदत्त शुक्क (सरस्वती-सम्पादक) उन दिनों काशी में संस्कृत पढ़ा करते थे। उनकी 'ब्राह्मण' नामक कविता शायद पहली 'श्रोदुम्बर' में छुपी थी। बाबू श्रीप्रकाश के कुछ लेख पहली बार

'श्रौदुम्बर' के द्वारा हिन्दी-जगत् के सामने श्राये। 'श्रौदुम्बर' के लिए दिवेकरजी ने हिन्दी लिखना सीखा। 'श्रौदुम्बर' की सेवाश्रों ने मुभे श्राचार्य दिवेदीजी की सेवा में पहुंचाया।

इस काल ने मेरे भावी जीवन को गढ़ने में बड़ा काम किया है। उन दिनों काशी में आर्थ-समाज व सनावन-धर्म के विद्वानों के खूव शास्त्रार्थ हुआ करते थे। एक बार आर्थमुनिजी व पं० रामाववार शर्मा का शास्त्रार्थ हमने टाउन हाल में सुना था। पं० रामाववार शर्मा भारत में पहले एम० ए० व साहित्याचार्य थे। दूसरे हुए थे दिवेकरजी। शर्माजी स्वतंत्र व मौलिक विचारक थे। उन्होंने 'प्रत्यच्च दर्शन' नामक एक नवीन दर्शन की रचना की थी। उसीके सम्बन्ध में यह शास्त्रार्थ हुआ था। आर्य-समाज में उन दिनों स्व० पं० केशवदेव शास्त्री बहुत चमक रहे थे। बड़े होनहार मालूम होते थे। उनकी प्रतिभा व तेज मुभे ऐसा लगता था कि ये दूसरे दयानन्द होंगे।

यहीं स्वामी सत्यदेवजी से परिचय हुआ। अमरीका से लौटने पर उन्होंने काशी में एक आश्रम या सत्संग जैसा शुरू किया था। मिनन-भिन्न विषयों पर व्याख्यान या उपदेश देते थे। उनके वहां के प्रथम महों में भी था। मैंने शुरू से ही इस बात का ध्यान रक्खा था कि संगव अपने से बड़े, अच्छे व ऊंचे लोगों की करनी चाहिए। मले ही उनके समाज में हम छोटे, चुद्र, या हेय भी समक्षे जावें। इससे ज्ञान,अनुभव, संस्कारिता की वृद्धि तो होती ही है, अमिमान नहीं बढ़ने पाता। यही कारण है जो इतनी छोटी उम्र में में इन बड़े लोगों के सम्पर्क में आ गया और इनके जीवन, सत्संग व उपदेशों से लाम उठाने का प्रयत्न किया। किसी भूखे-प्यासे की तरह मैंने काशी के वातावरण से जितना सात्विक व पौष्टिक खाद्य—पेय मिल सकता था,—पाने में कसर नहीं रक्खी थी।

वाप् के दिल्ला-ग्राफ्रीका के सत्याग्रह की मनक कानों में ग्राती रहती थी। कोई नई चीज बन रही है ऐसी छाप हृदय पर पड़ती थी। निजी जीवन में तो दूसरों को कष्ट न पहुँचने देने की चृत्ति बढ़ रही थी—मगर सार्वजनिक, खासकर राजनैतिक जीवन में 'इन्ते को इनिये, पाप दोष ना गनिये' के सिद्धान्त का बोलवाला था। जब लोकमान्य तिलक, प्रोफेसर परांजपे की गिरफ्तारी की खबर मैंने बरमंडल में सुनी थी तब मुक्ते ऐसा लगा था मानो कोई अनर्थ होगया—अविटत घटना होगई। खून ऐसा उवलने लगा मानो बुखार आगया हो। मांडले में बन्द लोकमान्य मेरे हृदय-देव बने हुए थे।

--: 80:--

# मातृ-हृद्य

मैटिक कर चुकने के बाद मैंने पूना जाकर बी॰ ए॰ करने की योजना बनाई । इन्हीं दिनों त्राचार्य महावीरप्रसाद दिवेदीजी ने दिवेकरजी से कहा कि मुभ्ते एक अच्छे सहायक की जरूरत है। दिवेकरजी 'सरस्वती' में लिखने और द्विवेदीजी के सम्पर्क में त्राने लगे थे। उन्होंने मुमसे कहा - 'सरस्वती' में जाते हो ? तीन साल पूना में बी० ए० पास करोगे तव तक तीन साल में द्विवेदी जी के पास पत्र-संपादन का ग्रामली ग्रान्भव होजायगा । त्राखिर डिग्री लेना तो तुम्हारा उद्देश्य है नहीं । हिन्दी में पत्र निकालना है तो लोकमान्य की ऋपेचा दिवेदीजी से ऋषिक सीख सकोगे।' 'त्रौदुम्बर' बन्द होचुका था मुक्ते यह सलाह जंच गई। द्विवेदीजी ने मुक्तसे पृछा-क्या लोगे ? मैंने लिखा-रोटी-कपड़ा। उनके पास जाते हुए लोगों ने डराया-दुर्वासा, हैं-तीन दिन में छोड़-कर भागोगे । कोई उनके पास नहीं टिकता । इससे मेरा उत्साह दूना बढ गया। मेरी एक श्रजीब खासियत है। जब मेरे सामने कोई कष्ट, संकट या खतरे की दलील रखता है तो मुभे दूना उत्साह होता है । मनमें श्राता है-करके देखें तो श्राखिर क्या डर या खतरा है। काका साहब शिक्षा दिया करते थे कि खतरे के नाम से नहीं डरना चाहिए। खतरा कल्पना में ही भयंकर होता है। एक बार बरमंडल में हम दोनों घूमने भिकले । एक कुएं में नीचे सांप जैसा कुछ दिखाई देता था। लोग नीचे उतरने से डर रहे थे। काका साहव ने मुक्ते भेजा कि जास्रो नीचे

जाकर देखो, क्या है ? मैं साहस करके चला गया तो एक कपड़े की चिन्दी पड़ी हुई थी। यह घटना मुफ्ते याद ग्रागई। मैंने मित्रों से कहा, तो ग्राव जरूर द्विवेदीजी के पास जाऊंगा। ग्राखिर वे शेर तो हैं ही नहीं, जो फाड़ खायेंगे। काम ही तो कसकर लेंगे। कभी गुस्से में सख्त-सुस्त कह लेंगे। मैं शिष्य-भाव से जारहा हूँ। उनके जूते उठाने व पेंछिने में भी मुफ्ते शर्म नहीं ग्राने की। तब मुफ्ते उनका ग्राशीबीद वयों न मिलेगा?

उन्होंने सहायक संपादक की जगह मेरी नियुक्ति की । पहले एक मास तक प्रयाग—इंडियन प्रेस में रक्खा । जुही से काम भेज दिया करते थे । डा॰ जगदीशचन्द्र वसु का एक विज्ञान-सम्बन्धी तथा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का इतिहास-सम्बन्धी व्याख्यान ऋंग्रेजी में भेजा, कि इनका ऋनुवाद करके भेजो । भारत-सरकार की शिच्चा-विभाग व जेल-विभाग की रिपोर्ट मेजीं कि इन पर 'सरस्वती' के लिए टिप्पणी लिखो । विज्ञान-सन्बन्धी लेख व रिपोर्ट, मैंने समभा, मेरी परीच्चा के लिए भेजी थीं । पहले तो मन में ऋाया कि लिख दू, विज्ञान में मेरी गति नहीं है, ऋौर ऐसी टिप्पणियां ऋापके नजदीक रहने पर लिख सकू गा । मगर मैंने सोच्चा कि यह तो विसमित्ना ही गलत हो जायगा । मैंने कोष के सहारे विज्ञान-संबंधी भाषण को ५-७ वार पढ़कर समभने का यत्न किया । फिर एक साइन्स मास्टर को खोज निकाला, जिन्होंने सारा लेख समभा दिया। मेरा ऋनुवाद पंडितजी को पसन्द ऋाया । टिप्पणियों के लिए मैंने 'सरस्वती' की पिछले वर्षों की फाइलें निकाल कर पंडितजी की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां देखीं। उनसे मुभे काफी सहारा व मसाला मिल गया।

थोड़े ही दिन में पंडित जी खुद इलाहाबाद आये। कहा—हम तो जंगल में—जुही में—रहते हैं, चना-चबेना जो कुछ मिलता है, खा लेते हैं। तुम वहां रह सकोगे? मैंने कहा, मैं तो वहीं आपके पास ही रहने के लिए आया हूं। मैं शहर की बस्ती से ऊब गया हूं। पांव पसारने भर के लिए जगह मिल जाय तो बहुत। आप चने-चवेने से काम चला

लेते हैं तो मेरे लिए घास-फूस काफी होगा।

"तो मुभ्ने लिख देना तुम्हारे लिए क्या-क्या इन्तजाम चाहिए, मैं सब कर रक्खू गा ।"उन्होंने स्त्राश्वासन-सा देते हुए कहा।

जब मैं जुही पहुंचा तो मेरे लिए सब चीजें तैयार मिलीं। पंडितजी ने बड़े श्रपनेपन से कहा—जो जरूरत हो मुक्तसे कह देना। संकोच मत करना। श्रपना घर समकना। बार-बार पूछने की मुक्ते श्रादत नहीं है।

"त्राप बेफिक रहें। मैं त्रपना सब काम खुद कर लूंगा। मुक्ते त्रपने लिए किसीको कष्ट देने की त्रादत नहीं है।"

रहने का स्थान तो मुक्ते सचमुच ऐसा मिला कि दिन में पांच पसारने की भी जगह नहीं थी। कमर्राल प्रेस के कंपोजलाने में। कंपोजीटरों की तिपाई मेरी कुरसी बनी व एक डेस्क मिला, जिसके नीचे ईंटें
चुनकर मैंने ऊंचा बना लिया। दिन में यहां काम करता, रात को मैदान
में सो रहता। मैंने दो निश्चय कर लिये थे—पंडितजी कितना ही श्रीर
कैसा ही काम लें, कभी नाक-भीहं नहीं सिकोङ्गा। कैसी ही श्रमुविधायें हों, कभी पंडितजी से शिकायत या कोई फरमायश नहीं करूंगा।
पंडितजी ने काम मेजा नहीं, मैंने चट से करके लौटाया नहीं। शाम को
काम मेजते तो रात को ही करके लौटा देता। १०-१२ दिन के ही बाद
पंडितजी ने कहा—भई, इतनी मेहनत क्यों करते हो है जिसपर मैं
जरूरी लिख् उसे जल्दी कर दिया करो, वर्ना श्रपनी फुरसत से किया
करों। गणेशजी ने मुक्ससे कहा—मेरे बाद पंडित जी ने तुम्हींसे ऐसा
कहा है। मैंने जवाब दिया—दूसरे लोग काम—चोर रह होंगे। पंडितजी
खुद डटकर काम करते हैं, तो दूसरे से भी ऐसा ही चाहेंगे। श्रीर मैं तो
इसीलिए श्राया हूं कि स्तृब सीख्ं श्रीर श्रमुभव लूं।

मैंने श्रनुभव किया कि पंडितजी की ऊपरी सख्ती या उग्रतामें वहें कोमल व वत्सल पिता का ही नहीं माता का हृदय लहराता था। पंडितजी के भानजे-

१-शहीद गर्बोशशंकर भी विद्यर्थी । मुक्तसे पहिले वे परिहतजी के सहायक स्ट चुक थे ।

भानजी की बीमारी के समय इसका पता श्रान्छी तरह लगता था। मार्त एड को डवल निमोनिया होगया। पंडितजी ने जिस चिन्ता, सावधानी व जिम्मेदारी से उसकी चिकित्सा करवाई, वह सगे पिता से बढ़कर थी। एक रोज बिटिया ने कहा—उपाध्यायजी, श्राज मामा से घर पर दाल नहीं खाई गई। मैंने पूछा—क्यों ? उसने कहा—कहते रहे, श्राज मार्त एड दाल के लिए मचल रहा था—उसे दाल नहीं मिली, मुकसे खाई नहीं जाती। यह माता का हृदय बोल रहा था। ऊपर से कठोर दीखने वाले कई लोगों में मैंने ऐसा मातृ-हृदय देखा है।

पंडितजी का मुभ्भपर इतना विश्वास बढ़ा कि एक बार दौलतपुर जाते हुए श्रपनी लाइब्रेरी की चाबी मुभ्ने दे गये। कहा—जो किताब चाहो पढ़ना। किसीको देना चाहो दे देना। बाबू भगवानदास ने यह मुना तो कहने लगे—पंडितजी ने यह श्राजादी पहली बार श्राप ही को दी है। पुस्तकें वे किसीको छूने तक नहीं देते थे।

उनकी इस कृपालुता व विश्वास ने एक ब्राजीब परिस्थिति पैदा कर दी थी, जिसका बड़ा मधुर ब्रान्त हुन्त्रा। उससे मुफ्ते पता लगा कि सर-लता व भलमनसाहत में कितना बल व प्रभाव है। कई बार ऊपर से कठोर दिखाई देने वाले व्यक्तियों में कोमलता व करुणा के रूप में ब्राहिंसा की धारा फाल्गु नदी के सदृश बहती रहती है। ब्राहिंसा का संबंध ऊपरी ब्रावरण, बाहरी ब्रान्वार से उतना नहीं है, जितना भीतरी भावना— कृत्ति से है।

१-कमला - पंडितजी की बदी भांजी । २-कमरांत प्रेस के मैंनेजर।

# हृदय-परिवर्तन

परिडतजी की पूंजी से कमर्शल प्रेस खुला था। वाबू मगवानदास उसके मैनेजर थे। वे परिडतजी के गृह-प्रबंधक भी थे। परिडतजी को वे पिता की तरह मानते थे। परिडतजी भी उनपर भरोसा रखते थे। जब मुक्तपर परिडतजी का प्रेम व विश्वास वढने लगा तो भगवानदासजी को कुछ खटका हुआ। कुछ ऐसे कारण पैदा हुए, जिनका मुमसे कुछ वास्ता नहीं था, जिससे परिंडतर्जी ने यह प्रस्ताव रक्खा कि 'भगवानदास' प्रेस के बारे में तुम्हारी-हमारी लिखा-पढ़ी हो जाय।' परिष्डतजी ने भग-वानदासजी से कुछ ऐसा व्यवहार भी शुरू किया जिससे उनका खटका श्रीर वह गया। दस्तावेज़ का स्यम्प लिखने के लिए परिइतजी ने मुक्ते दिया। यह देखकर तो भगवानदासजी को पूरा शक होगया कि मैं भीतर ही भीतर कुछ कारस्तानी कर रहा हूं श्रीर पिरडतजी का प्रेम भगवानदास-जी से कम कराके अपनी तरफ खींच रहा हूं। इधर दस्तावेज़ की एक शर्व मुफ्ते कड़ी मालूम हुई। पण्डितजी ने भगवानदासजी का वेतन उसमें बहुत कम रक्खा था। मैंने जाकर पिएडतजी से कहा कि भगवान-दासजी श्रापको पिता की तरह मानते हैं। बाल-बच्चेदार हैं, इतने वतन में कैसे निभेगी ? पिएडतजी ने कहा - हमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा । मैंने जवाब दिया-वे क्या कहते ? यह तो त्र्यापके सोचने की बात है। पिरहतजी को मेरी दलील तो जंची नहीं मालूम हुई । लेकिन कहा-ग्रमी तो तुम वैसे ही नकल कर दो । इसके बाद भगवानदासजी दुखी रहने लगे। मुक्ते भी इससे दुःख रहा।

इसके बाद पंडितजी दौलतपुर गये। कुछ दिनों बाद मुक्ते भी बहां बुलाया। बा० भगवानदास दुःख व निराशा से पंडितजी के प्रति कुछ ऐसी बातें कह जाते जो मुक्ते ऋच्छी नहीं लगतीं। मैं उन्हें कहता— परिखत जी कैसे ही सरक्त हों, ऋौर में भी मानता हूँ कि इस मामले में उन्होंने श्रापके साथ न्याय नहीं किया है, फिर भी श्रापने उन्हें पिता की तरह माना है। उनके प्रति श्रपने भाव में श्रापको फर्क नहीं श्राने देना चाहिए।

दौलतपुर में पिख्तजी ने मुभत्ते पूछा-भगवानदास का क्या हाल है ? कुछ कहते थे ?

'कहते क्या थे ? दुखी रहते हैं । इतनी तनख्वाह में काम कैसे चले ?' 'तो हमसे कहते क्यों नहीं ?'

'कहें क्या—ग्राप उनकी हालत क्या नहीं जानते ?'

'तो तुम्हारी राय में क्या होना चाहिए ?'

मैंने कहा, 'कम से कम ' ' ' तो होने ही चाहिए।'

श्रुच्छा तो जब हम जुही श्रावें वे हमसे कहें। इतना ही कर देंगे। जब मैं जुही लौटा तो भगवानदासजी ने पूछा—पिखतजी मेरे बारे में

जुड़ में जुहा लाटा ता मगवानदाराजा न पूछा—पाउडतजा मर बार म कुछ कहते थे ? मैंने कहा-—हां । 'तो क्या कहते थे' ? 'तनख्वाह के बारे में कहा कि मगवानदास हमसे कहते क्यों नहीं ?' श्रव की पण्डितजी श्राव तो श्राप कुछ कहिए ।'

'नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा । मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ । वे एक पाई ज्यादा नहीं देंगे ।'

मैंने जोर देकर कहा—'श्रापका बिगड़ता क्या है ? इससे कम तो कर नहीं लेंगे ? श्रौर मैं समभता हूँ श्राप भी पिएडतजी के साथ न्याय नहीं करते । श्राप एकबार कह तो देखिए।'

पिंडतजी दौलतपुर से स्त्राये व भगवानदासजी प्रेंस के कागजात लेकर उनके पास गये। जाते समय मैंने उन्हें याद दिला दिया कि पिंडतजी से तनख्वाह के बारे में जरूर कहना।

भगवानदासजी पिएडतजी के कमरे से इंसते व पुलिकत होते हुए निकले। कहा—पिएडतजी ने "" कर दिये।

मैं तो पहले से ही त्र्यापसे कह रहा था कि उनसे एकवार कहिए तो !

×

कुछ दिन के बाद बाबू भगवानदासजी ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रक्खा कि प्रेस में पिएडतजी, मैं व आप तोनों साभी होजायं। मैंने कहा—मैं यहां जिन्दगी बसर करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो सीखने व अनुभव प्राप्त करने के लिए आया हूँ। मेरा कार्यचेत्र तो दूसरा है। प्रेस या पिएडतजी का जो काम हो आप मुभसे लेते जाइए। मैं साभे-वाभे के भगड़े में नहीं पड़ता।

उस दिन या दूसरे दिन शाम को हम दोनों साथ पाखाना फिरने जंगल में गये। रास्ते में भगवानदासजी ने कहा—पिखतजी मैं श्रापका बड़ा श्रपराधी हूँ। मेरे दिल में बड़ा पाप भर गया था। मैं समक गया था कि श्राप मेरे खिलाफ कोई पड्यन्त्र कर रहे हैं, श्रव मुक्ते विश्वास हो गया कि मेरा यह कितना भ्रम था। श्रापकी सरलता व सचाई की मैं दाद देता हूँ। मैं श्रापके सामने शर्मिन्दा हूँ।

मेरे लिए यह बोक्त असहनीय हो रहा था। मैंने उनसे कहा—बाबू साहब, यह सब मुक्तसे मत कहिए। मेरे जी में न जाने क्या-क्या होता है। आपके दिल में जो कुछ होरहा था उसे सुनने की मुक्ते इच्छा नहीं है। आपके दिल को संभालना आपका काम है, सो आप कीजिए। मुक्ते ऐसी बातें सुनना अप्रया लगता है।

बाब् भगवानदास के इस हुदय-परिवर्तन ने मेर सामने एक प्रकाश-पथ खोल दिया । सुभे तो ब्राखिरी दिन ही ब्रौर सो भी उन्होंके कहने से पता पड़ा कि उनके दिल में सांप-विच्छू भर गए थे । ब्राव मैंने समभा कि साभे का प्रस्ताव शायद मेरे दिल की परीत्ता के लिए रक्खा गया था । मैंने इस घटना से यह नतीजा निकाला कि मनुष्य को ब्रापनी भलाई पर ही कायम रहना चाहिए । कोई बुराई करता है या बुरा समभ लेता है तो वह बुराई ही उससे हिसाब चुकता कर लेती है।

श्रव मैं सोचता हूं तो यह श्रमजान में श्रहिंसा-वृत्ति का ही एक मधुर फल मालूम होता है।

#### धर्म की शोध

धर्म की श्रोर बचपन से ही मेरी रुचि हैं। पिताजी सुबह उठते ही रोज स्तोत्र-पाठ किया करते थे। सुनते-सुनते मुफ्ते भी कई स्तोत्र याद हो गए थे। रामरचा, शिवकवच, नर्मदाष्टक मुफ्ते बहुत भाते थे। जीजी कहा करती थी कि किसी साधु ने पिताजी को श्राशीवीद दिया था कि तुम्हें श्रच्छा पुत्र होगा। साधु-सन्तों व सत्पुरुषों की संगित में मेरा बड़ा मन लगता है। उनके प्रति सहज ही भिक्तभाव का श्रुनुभव हृदय में करता हूँ। यद्यपि मेरे हृत्यटल पर इन दिनों राष्ट्रीयता का रङ्ग चढ़ा हुश्रा था श्रौर श्रुव भी चढ़ा हुश्रा है, तथापि धर्म-चिन्तन का जब मुफ्ते मौका मिल जाता है तो में उसे छोड़ता नहीं हूँ। जुही में मैंने गीता-रहस्य ध्यान से पढ़ा श्रौर साथ ही राजवाड़े का गीता-भाष्य भी। दोनों मराठी में पढ़े थे। विवेकानन्द के व्याख्यान भी इन्हीं दिनों पढ़ने को मिले। मोरोपंत की केकाविल की प्रोफेसर परांजपे कृत टीका भी पढ़ी। शास्त्र-रहस्य, व रागिखी इसके पहले ही पढ़ चुका था। इसके फलस्वरूप धर्म-जिज्ञासा उत्पन्न हुई।

एक बार मैं हमीरपुर की तरफ घूमने निकला तो मन में आया कि धर्म की कई व्याख्यायें लोगों ने की हैं। अलग-अलग अंथों में अलग-अलग मत हैं। हम स्वतंत्ररूप से ही क्यों न सोचें कि धर्म आखिर क्या है? इन अंथकर्ताओं ने भी तो आखिर अपनी बुद्धि से ही धर्म का स्वरूप व लक्षण टहराया है। तब हम भी अपनी बुद्धि से ही क्यों न इस प्रश्न को हल करें।

श्रव मैं सोचने लगा कि मनुष्य का धर्म कैसे जाना जाय ? तो पहले यह सोचना चाहिए कि किसी वस्तु का धर्म जानने के लिए पहले क्या करना चाहिए। एक थाली मेरे सामने श्राई। यदि किसी श्रन-जान को थाली दी जाय तो वह इसका धर्म कैसे निश्चित करेगा ? नीचे

की सतह श्रौर श्रासपास की ऊंची कोर या दीवार देखकर वह श्रमुमान करेगा कि यह किसी चीज को रखने के लिए बनाई गई है। श्रार्थात् उसकी बनावट पर से उसके धर्म का श्रन्दाज लगायेगा। इस निर्ण्य से सुभे कुछ समाधान हुश्रा। ऐसा मालूम हुश्रा कि हां, कुछ रास्ता हाथ लगा। श्रव मेरे सामने एक मेज श्राई। उसके पाये व ऊपर सपाट सतह देखकर यह श्रटकल होगी कि ऊंचे पर कोई चीज रखने के लिए यह बनाई गई है। तो हम मनुष्य के धर्म का विचार उसकी बनावट पर से करें। श्रव तो सभे ऐसा लगा मानो मैदान मार लिया।

श्रव विचार श्रागे चला । तो मनुष्य की बनावट को देखें । उसमें कई इन्द्रियां हैं श्रीर वे सब चलती-हिलती व काम करती हैं । तो मन में यह ख्याल जमा कि इन इन्द्रियों का जो व्यापार है उसे होने देना ही मनुष्य का धर्म है । लेकिन तब प्रश्न उटा कि इन्द्रियों के व्यापार तो श्रच्छे भी होते हैं श्रीर खेर भी । तो क्या खेर व्यापार भी धर्म हैं ? हाथ से दान भी दिया जा सकता है श्रीर खून भी किया जासकता है, तो धर्म क्या हुश्रा ? मुंह से गाली भी दी जा सकती है, रामनाम भी लिया जा सकता है, तो धर्म क्या हुश्रा ? उत्तर मिला, इन्द्रियों का सद्व्यवहार या सदुपयोग धर्म होसकता है, खुरा व्यापार या दुरुपयोग नहीं । श्रव चित्त को समाधान होगया—यह निर्णय हुश्रा कि मनुष्य शरीर का—विविध इन्द्रियों का सदुपयोग मनुष्य का धर्म है । मन में खुशी हुई कि श्राखिर स्वतन्त्र रूप से विचार करते हुए एक नतीजे पर पहुंचे । इससे यह श्रास्म-विश्वास बढ़ा कि किसी भी विषय पर स्वतन्त्र रूप से सोचा व निर्णय किया जा सकता है । तबसे पढ़ने की बनिस्वत मनन करने की प्रवृत्ति श्रीर बढ़ गई ।

चाद में मैंने यह सारी प्रक्रिया शायद दिवेकरजी को सुनाई थी तो उन्होंने किसी विदेशी तत्ववेत्ता का नाम लेकर कहा था कि उसने इसी ढंग पर कर्तव्य का विचार किया है। तब मैं श्रपने मन में थोड़ा-सा फूला भी कि एक तत्ववेत्ता की प्रक्रित से मेरी प्रकृति मिल गई।

फिर यह सवाल खड़ा हुन्ना कि सदुपयोग व दुरुपयोग किसे कहें ! उत्तर सामने त्राया कि जिसका लोग त्रामतौर पर स्वागत करें वह सदु-पयोग, जिसका विरोध करें वह दुरुपयोग । दान देने के लिए हमारा हाथ आगे बढेगा तो सब उसको पसन्द करेंगे, मगर कत्ल करने के लिए उठेगा तो विरोध होगा । किसीको गाली दी जायगी तो लोग विरोध करेंगे, बुरा कहेंगे: भगवान का नाम लिया जायगा तो लोग खुश होंगे, श्रन्छा कहेंगे। यह कोई वैज्ञानिक श्राधार नहीं था, व्यावहारिक था; मगर इससे मेरा काम चल जाता था ख्रीर मुक्ते सन्तोष भी होगया था। मुक्ते धर्म की यह अञ्छी काम-चलाऊ व्याख्या मालूम हुई। बाद में तो मैंने धर्म, नीति, श्रध्यात्म, श्रादि विषयों का भरसक इतना श्रध्ययन भी किया जिससे मेरा बौद्धिक समाधान होसका । सबका निचोड़ यह निकला कि धर्म-ग्रधर्म, पाप-पुराय, सुख-दुःख, ज्ञान-ग्रज्ञान सबका ज्ञाधार या ध्येय हमारा चित्त है। उसीको सम, शांत, स्थिर बनाना सारे धर्मों के उपदेश का सार है। सद्गुणों की वृद्धि, दैवी संपदा का विकास, या सालि-कवा के उत्कर्ष से ही ऐसी स्थित को पहुँचा जा सकता है। श्रीर ऋहिंसा का उन सब में पहला स्थान है।

**--:**₹३:--

## दौलतपुर में

पिडतजी किरातार्जुनीय का अनुवाद करते थे। एक घरटा रोज मुक्ते लिखाया करते थे। जब दौलतपुर गए तो उन्होंने चाहा कि मैं भी वहां चलूं। अपने मकान के पास मेरे लिए उन्होंने एक फूंस की क्तेंपड़ी बनवाई, जिसका नाम पड़ गया 'हरिवाबू का बंगला'। दीवार में कच्ची ईटें वैसे ही जमाकर खड़ी कर दी गई थीं। दौलतपुर गंगा किनारे था। गंगा पार करके वहां जाना पड़ता था। कुछ तो नाव से व एक-दो जगह वैसे ही छाती तक पानी में चल कर पार की जाती थी।

खाना मैं ऋपने हाथ से बनावा था-दोनों जून । कभी मैंने ऋगलस्य-

वश एक बार खाना बनाकर दोनों बार नहीं खाया । चौका, बरतन बहुत वार खुद ही किया करता था। दौलतपुर से कुछु दूर मोजपुर में हाट लगती थी ख्रौर रोजमर्रा की जरूरत का बहुत-सा सामान ख्राठवें दिन हाट से लाना पड़ता था। एक बार किसी कारणवश हाट से चीजें मंगाना रह गया ख्रौर एक दिन मेरी टपरिया में सिवा एक लौकी के खाने की कोई चीज नहीं रह गई। पिडतजी के यहां से मंगा सकता था, लेकिन संकोची ख्रौर कुछु मनचले खमाव ने कहा — ख्राज लौकी पर ही गुजर कर लेंगे। लौकी पकाकर जब में खाने बैटा तो तकदीर से पिडतजी ख्रा गए। 'हैं, यह क्या श्री ख्राज सिर्फ लौकी ही लौकी श्री मुक्त पर घड़ों पानी पड़ गया, मानों चोर सेंघ के मुंह में पकड़ लिया गया हो।

'परिडतजी, हाट से चीजें मंगाना रह गईं ......'

'भले त्र्यादमी, घर में क्यों नहीं कहला दिया—क्या घर पै चीजें नहीं रहतीं ?'

'हां, सो तो ठीक है, पर मैंने कहा चलो, आज लौकी पर ही

गुजार दें।'

'वाह—तुम खूब ब्रादमी हो । विटिया, देखो ब्राज से जब उपाध्याय-जी खाना खाने लगें तब ब्राकर देख जाया करो, दाल न बनावें तो दाल, साग न बनावें तो साग घर से दे जाया करो । इनका भरोसा मत किया करो ।'

परिखतजी की इस उदारता ने मुक्ते शर्मिन्दा तो किया ही, सदा के लिए उपकारबद्ध भी कर लिया। उनके वात्सल्य का एक ऋौर नमूना

याद आ रहा है।

परिडतजी को आम खाने का बड़ा शौक था। मीठे व पतले रस के आम बहुत पसन्द करते थे—ऐसे ही आम दरअसल गुणकारी होते हैं। छह महीने वे आम खाकर ही रहते थे। आम चूस कर अपर से दूध पीते थे। सुबह के भीगे आम शाम को, शाम से भिगोये आम सुबह चूसते थे। रस नहीं पीते थे। ऐसे मीठे आमों के कई बाग खरीद लिया

करते थे। मीठे फल के आम अपने लिए सुरिच्चित रख कर सारा बाग गांव के लोगों के लिए छोड़ देते थे। अपने लिए सुरिच्चत आमों में से दूसरों को प्रसंगवशा ही दिया करते थे। एक बार न जाने क्या मन में आई। सुफ से पूछा—हमारे खाने के आम कभी तुमने खाये हैं या नहीं। मैंने उत्तर दिया—नहीं तो। तो तुमको कौन-कौन से आम यहां के पसन्द आये? मैंने कहा—मैं ठीक नहीं वह सकता। 'क्यों?' 'मैंने बहुत कम आम यहां खाये हैं।' 'ऐं—क्या कहते हो; इतने आम लोग सुफ्त खाते हैं और तुम क्यों नहीं ले आते हो?' मैंने नीचा सिर कर लिया, कोई जवाब न वन पड़ा।

उन्होंने पुकारा—विटिया, देखो ब्राज से दोनों जून उपाध्यायजी को हमारे खाने के ब्रामों में से कुछ ब्राम दे ब्राया करो। इन्होंने तो ब्रामी तक यहां पेट भर के ब्राम खाये ही नहीं।

किसी त्रादमी को त्रावाज देकर कहा—'देखों, उपाध्यायजी के लिए बाग से त्राच्छे त्राम ले त्राया करों। ये बहुत संकोची हैं।'

वास्तव में मेरा स्वभाव इतना संकोची है कि अपनी मां व पत्नी से भी सहसा कोई चीज नहीं मांगता। तकलीफ चुपचाप सह लेना अञ्छा मालूम होता है, मगर किसीसे कहना व उसे कष्ट में डालना नहीं सुहाता। इसस्वभाव के लिए वरमण्डल की एक घटना कारणीभूत हुई है।

मुक्ते होरहा (हरे भुने हुए बूंट) खाने का बड़ा शौक था। कच्ची भुनी मूंगफली, भूभर में भुजे आ़लू मुक्ते अच्छे लगते हैं। वरमंडल में एक बार होरहा घर में आया। दिन में मैंने खूब खाया। जब सोने लगा तो फिर खाने का मन हुआ और काकी से मैंने होरहा मांगा। उन्होंने एक सूप में लाकर रख दिया। मैं सब खा गया। मुबह मेरे चचेरे भाई-बहनों ने होरहा मांगा तो काकी ने उन्हें पीट दिया। होरहा था नहीं, रात को मैं सब सफा कर गया था। इस घटना का मुक्ते बड़ा पछतावा हुआ। रात को मैं यह नहीं समक्ता था कि काकी ने सारा का सारा होरहा मुक्ते दे दिया है। मुक्ते कुछ ऐसा लगा कि काकी ने नाराज होकर

सब का सब मुफ्ते दे दिया । दिन में खूब खा लेने के बाद फिर रात में मांगने से उनका नाराज होना था भी स्वामाविक । मैंने अपनी इस मूल को इस जोर से महसूस किया कि मुफ्ते कोई फरमाइश करते समय यह डर लगने लगता है कि यह अनुचित या असामयिक तो नहीं हो जायगी। मोजन करते समय इस बात का बड़ा खयाल रहता है कि कहीं मांगने से पीछे वालों के लिए कम तो नहीं रह जाय। इसलिए आमतौर पर जोक्छु परोसने के लिए सामने आ जाता है, उसी तक अपनी इच्छा को सीमित रखता हूं।

'हिर बाबू का बंगला' कच्ची ईंटों का था। बारिश के दिन आये। एक रोज रात को जोर की बारिश हुई। नीचे जमीन में पानी बह आया। रात का बक्त। मैं खटिया पर सो रहा था। एक तरफ की कुछ ईंटें गल कर गिर पड़ीं। अब मुफें डर हुआ कि सारी दीवार कहीं दह गई तो मेरी खटिया इसीमें दब जायगी। खटिया टपिया के बीचों-बीच बिछाई व पड़ रहा। नींद तो कहां से आती। एक-दो बार विचार हुआ कि पिएडतजी को पुकार लूं। अब्बल तो आधी-बारिश में आवाज पहुं-चना मुश्किल थी, दूसरे यह विचार आया कि देखो परमात्मा क्या करता है? थोड़ी देर के बाद घड़ाम से एक तरफ की दीवार गिरी—तकदीर खिकन्दर थे कि वह फोंपड़ी के अन्दर नहीं बाहर की तरफ दही। अब पानी की बौछार मेरी खटिया तक सीधी पहुँचने लगी। हतने में दीवार गिरोन्ते की आवाज सुन कर पिएडतजी जग पड़े। फीरन लालटैन लेकर आये। पूछा, क्या हुआ ? मैंने हँस कर जवाब दिया—हमारा बंगला दह गया।

सुबह गांव के बहुतेरे लोग 'हरिबाबू के बंगले' का तमाशा देखने जमा होगए। कहते—ईश्वर ने खैर की, कहीं दब जाते तो! बड़ों के पुएय ने बचा लिया। मैंने जवाब दिया, परिडतजी के पुरुष ने।

दूसरों को कष्ट में न डालने का माव श्राहिंसा का ही एक श्रंग है। हिंसावादी को जो श्रानन्द या सन्तोष दूसरों पर प्रहार करने में, कष्ट पहुं- चाने में होता है वही ऋहिंसात्मक व्यक्ति को खुद कष्ट उठा लेने में होता है। सर्वतोमुखी संयम ऋहिंसा की स्थूल साधना है ऋौर रिस्रा की तरफ़ ले जाने वाली प्रवृत्ति है।

-: 88:--

## तुनक-मिज़ाजी

तुनक मिज़ाजी श्रमिमान है, श्रीर श्रमिमान श्रखीर में जाकर हिंसा का ही एक रूप होता है, यह बात आज जितनी साफतौर पर समभ में त्रारही है उतनी उस समय नहीं थी, जबका किस्सा मैं लिख रहा हूँ। हमारे ब्रासपास की सत्य बातों का हमारे मन पर ब्रासर होना-होने देना एक बात है, व उस ग्रसर से बिना ज्यादा गहरा बिचार किये कोई फैसला कर लेना दूसरी बात है। पहली वृत्ति सत्य-साधक या सत्यामही के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना वह सत्य को न तो पा ही सकता है, न साध ही सकता है। सत्य सूर्य की तरह है, जिसकी हजारों-लाखों किरणें चारों स्रोर फैल रही हैं। सूर्य स्रपने चारों स्रोर किरणों को फेंकता है, परन्तु सत्याग्रही ऋपने चारों श्रोर से प्रकाश-किरणों को ग्रहण करता है, त्याने देता है व उनके प्रकाश में त्रपनेको-त्रपनी हर बात को हमेशा जांचता-परखता रहता है व उसके फल-स्वरूप ऋपने विचार-त्र्याचार-वृत्ति में फर्क करता रहता है। इसीसे वह नित नृतन, सजीव, श्रागे बढ़ता रहने वाला होता है। दूसरी तरफ, जो व्यक्ति सत्य की प्रकाश किरणों को-ग्रासपास की घटनात्रों, मित्रों की सलाहों, तटस्थों की श्रालोचनात्र्यों, विरोधियों की निन्दात्र्यों, उपहासों, त्रपमानों, त्रादि को श्रपने पर पड़ने नहीं देता, दूर से ही रोक देता है, वह अन्धेरे में ही पड़ा रहता है व प्रगति नहीं कर पाता । किन्तु जो इन घटनात्रों या त्र्यालो-चनात्रों त्रादि से भड़क कर फट से कोई कदम उठा लेता है, वह धक्हें खाता है, व पीछे थोड़ा-बहुत पछताता है। यही तुनक-मिज़ाजी है। बहुत ऋरों तक मैं इसका शिकार रहा । ऋव भी जब मुक्ते ऐसा भास

o d and

होने लगता है कि सामने वाला मुफे दबा रहा है, घोंस से काम लेना चाहता है, किसीकी निन्दा करता या चुगली खाता है, वेकसूर ही मुफे उलहना देता है, जवाब तलब जैसा करता है, डांटना चाहता है, तो मेरा पारा चढ़ने लगता है। लेकिन अब मैं फट से कोई फैसला नहीं कर लेता। अपनी तुनक-मिज़ाजी की कुछ घटनायें इस समय याद अपरही हैं।

श्राचार्य द्विवेदीजी मुक्ते पुत्र की तरह चाहने लगे थे। मेरे घर की बीमारियों वगैराः के कारण दो-दो महीने ऐसे बीत जाते जब मैं 'सरस्वती' का कुछ काम न कर पाता था। परन्तु वे खुशी खुशी ऐसा होने देते थे। बल्कि जब मैं ऐसे मौकों पर काम में लगने की कोशिश करता तो मभे जता कर मना कर देते । कभी उन्होंने मुभे डांट कर या भिड़क कर कुछ न कहा । लेकिन एक अवसर ऐसा आ ही गया। १६१८ में इन्दौर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन महात्माजी के सभापतित्व में होने वाला था। स्वर्गीय डाक्टर सरजप्रसादजी का पत्र मुक्ते मिला कि मैं एक मास पहले इन्दौर त्राकर सम्मेलन के लिए काम करूं। मेरा जी बहुत हुआ; परन्तु उन दिनों द्विवेदीजी की सम्मेलन वालों से कुछ अनवन थी। मुक्ते त्राशा नहीं थी कि वे मुक्ते इतनी लम्बी छट्टी देंगे। परन्तु सम्मेलन में जाने का तो निश्चय मैंने अपने मन में कर लिया था-भले ही द्विवेदीजी मना करें, या मुभ्रे इस्तीफा ही देना पड़े। इन्दौर - मेरे घर में सम्मेलन हो, गांधीजी जैसा कर्मवीर सत्याग्रही—उस समय महात्माजी 'कर्मवीर गांधी' कहलाते थे—उसका सभापित हो, स्रौर मैं सम्मेलन में शरीक तक न होपाऊं -यह कल्पना ही मेरे लिए श्रसहा थी। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि सम्मेलन की विथियों के कुछ दिन पहले ही द्विवेदीजी श्रपने घर दौलतपुर चले गए थे। बाद में उनके व मेरे नाम विधिवत निमन्त्रण इन्दौर से स्राया । इतना समय नहीं था कि मैं उनसे इजाज़त लेकर इन्दौर जाता । ऋतः उनके नाम का निमन्त्रण-पत्र उन्हें भेजकर अपने इन्दौर जाने की इत्तिला उन्हें दे दी-लेकिन मैंने मन में समभ लिया

था कि परिडतजी को वह सहन न होगा श्रीर श्रव श्रपने को जुही छोड़ना पड़ेगी। मेरे सम्मेलन से लौटने के पहले ही परिडतजी जुही श्रागये थे। लौटने पर जब पहली बार मैं उन्हें प्रणाम करने गया तो उन्होंने त्यौरी चढ़ाके जरा तीखे स्वर में, जो मेरे सम्बन्ध में उनकी तरफ से नया था, मुफसे पूछा—'श्राप हमारी विना इजाजत के इन्दौर कैसे चले गये ?' उनका 'श्राप' शब्द मेरे लिए 'सजा' का काम देने लगा। मैंने जाब्ते की सफाई दे दी—इसके बाद उन्होंने मुफसे कुछ नहीं कहा। मगर मुफे उनका इतना उलहना भी नागवार होगया। मैं एक तरह से तिलिमला उठा। तुरन्त गणेशजी के पास कानपुर पहुंचा।

'श्रव परिडतजी के पास रहने में जुत्क नहीं, धर्म भी नहीं। श्रव तक उन्होंने मुक्तसे तीखे स्वर तक में बात नहीं की। श्राज एक ऐसी बात के लिए मुक्तसे जवाब तलब किया, जिसे मैं समक्त तो सकता हूँ, पर निगल नहीं सकता। मैं इसी महीने में यहांसे काम छोड़कर इन्दौर चला जाऊ गा।'

'जब पिडतजी का इतना प्रेम व भरोसा आप पर है, इतने तेल मिजाज होते हुए भी आपको आज तक कभी रोका-टोका नहीं, अलिफ मे बे नहीं कहा, तो इतनी-सी बात पर इतना बड़ा निश्चय करना टीक नहीं। आप चले जावेंगे तो मेरी यह भविष्यवाणी है कि पिडतजी एक साल से ज्यादा 'सरस्वती' में नहीं रहेंगे। आपका उन्हें बड़ा सहारा है।'

'मैं भी उन्हें पिता व गुरु दोनों की तरह मानता हूँ। पर यह गोली निगलना मेरे लिए मुश्किल है। मैं जहां रहता हूँ, घर समभ्त कर काम करता हूं। किसीकी डांट-फटकार ब्राजतक सही नहीं। सम्मेलन वालों से लाग-डांट होने के कारण वे मुभ्ते ब्रापने घर के ब्राधिवेशन में भी नहीं जाने देना चाहते थे— यह कैसे बरदाश्त किया जा सकता है ?'

गणेशजी ने तरह-तरह से मुभे समभाया। मेरे भावी-हित की, परिडतजी की असुविधाओं की दलीलें दीं—पर मेरा जी जो उचट गया सो उचट ही गया। एक महीने के अन्दर ही मैं इस्तीफा देकर इंदौर चलागया। दूसरी घटना 'प्रताप' प्रेंस की है। शायद १६२० में गर्णेशजी ने मुफ्ते अपना 'पर्सनल असिस्टेंट' बनाकर बुलाया। 'प्रताप' 'प्रमा' व उनके निजी कामों में सहायता देना मेरे जिम्मे हुआ। एक रोज 'प्रमा' या 'प्रताप' का आखिरी मशीनपूष मेरी मेज पर आया। दो मिनट पहले ही मैं शौच के लिए जा चुका था। इसी बीच शिवजी' मेरे कमरे में आए। मुफ्ते नदारद देखकर स्वभावतः नाराज हुए। मेरे आते ही जरा बिगड़ कर बोले—भाऊजी, हमतो आपको अपने घर का आदमी समफते हैं। देखिए मशीन पूष कब से पड़ा हुआ है, मशीन स्की पड़ी है व नुकसान होरहा है।'

'मैं शौच गया हुआ था। बाद में प्रूफ आया है। पहले आजाता तो मैं 'आर्डर' करके ही शौच जाता। इसमें मेरा तो कोई कुसूर नहीं है। मैं भी घर समफ कर ही यहां काम कर रहा हूँ।'

वे खामोश रहकर चले गये । गर्णेशजी से मुलाकात होते ही मैंने इस्तीफा पेश कर दिया श्रीर वापस इन्दीर चला गया ।

एक तीसरी घटना ऋहमदाबाद की है। 'हिन्दी नवजीवन' चालू हुआ ही था। मैं स्वामी आनन्द के कहने से उनके 'नवजीवन क्लब' में रहने लगा था, हालांकि सत्याग्रहाश्रम (साबरमती) में रहने के लिए मकान मिल गया था। परन्तु शुरूआत के काम में मेरी दफतर में श्रिधिक हाजिरी की आवश्यकता स्वामीजी ने बताई थी व खुद ही अपने क्लब में रहने की प्रेरणा की थी। बाद में महोदयजी व गोपीवल्लमजी भी वहीं ठहरे। मोजन खर्च के सम्बन्ध में कुछ बहस चल पड़ी तो आवेश में स्वामी जी के मुंह से निकल गया- 'क्लब में' रहने दिया—यह हमारी महरबानी थी—मुभे यह तीर-सा लगा।' महोदयजी व गोपीवल्लमजी को भी बहुत बुरा लगा। दफतर से बाहर निकलते ही मैंने दोनों से कहा—

'मैं तो त्र्याज क्लव में खाना नहीं खाऊ गा। नया घर लेकर ही हम सब लोग त्र्यलहदा इन्तजाम क्यों न करलें ?'

१ 'प्रताप' के तत्कालीन व्यवस्थापक पं० शिवनारायगार्जा मिश्र ।

सबको यह पसन्द हुन्ना व उसी दिन घूम-घाम कर नया मकान तलाश किया, सामान-बरतन मोल लिये व नये घर में खाना बनाकर खाया ।

एक बात १६१७ की याद श्रारही है। मैं जुही में रहता था। मेरे सबसे छोटे माई बाबू ने, जो उस समय ३-४ साल का था, रास्ते में पाखाना कर दिया। मकान मालिक, जो मेरे मित्र ही थे, कहने लगे—उपाध्यायजी, तुम्हारे घर के लोग कैसे लापरवाह हैं, देखो यह रास्ते में टट्टी फिर रहा है। यह उलहना मुफे इतना नागवार होगया कि मैं बेंत उठाकर श्रपनी पत्नी पर लपका। मां ने हाथ पकड़ कर मुफे डांटा श्रीर बेंत छीन लिया। मैं मानता हूँ कि कोई श्रादमी तभी शिकायत करता है जब उसकी सहन-शक्ति के परे हो जाता है। फिर जग्गी बाबू जैसे विनष्ट मित्र ने तभी शिकायत की होगी जब उनके लिए घर वालों की लापरवाही श्रसहा होगई होगी। यही कारण है जो मुफे इतना गुस्सा श्रागया था।

इन सब घटनाश्रों में जो मेरे मन में विरोध का भाव उठा उसका श्रांशिक समर्थन मेरे मन में पाते हुए भी मुक्ते कई बार ऐसा लगा है कि ये मेरी तुनक-मिज़ाजी के ही नमूने हैं। कई बार इसे हम स्वाभिमान, श्रात्माभिमान मान लेने की भूल कर जाते हैं। स्वाभिमान तो स्वत्व-स्त्वा का नाम है। श्रपने सद्गुणों—सात्विक गुणों—को श्रनुचित प्रहारों से बचाना, स्वाभिमान है। परन्तु साधारण बातों से छुई-मुई होजाना, तिल का ताड़ समक्त लेना या बना लेना तुनक-मिज़ाजी है। जिसे श्रहिंसा साधनी है उसे इससे पिएड छुड़ाना ही उचित है।

#### ईश्वर की कृपा

मैं जन्म-संस्कार से तथा परम्परा से कुछ ईश्वर-भक्त हूँ । मेरा ईश्वर वह शांकि है, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ करती व कराती है। कई बार यह श्रानुभव हुआ है कि जबतक हमने श्रापने बल-बूते पर कोई काम करना चाहा है, तो बहुत प्रयास करने पर भी उससे कठिनाइयां, भन्नभटें व परेशानी ही ज्यादा हुई है; पर जब थककर परमात्मा पर छोड़ दिया है--ग्रन्त-स्तल से समर्पण की यह दीनता भरी त्रावाज उठी है- 'त्राच्छा तो त्रव जो भगवान की मर्जी हो वही होने दिया जाय-यदि उसे यह मंजूर है कि हमारी लाज जाय, बात बिगड़े, तो ऐसा ही हो' तो अपन्सर वह काम वनता दीखा है, चिन्ता की जगह श्राशा की रेखा दीख पड़ी है। एक कल्पना करके भी यदि उसे उसी समय ईश्वर-कृपा पर छोड़ दिया है तो बड़ी अकल्पित-रीति से वह सफल होती हुई देखी गई है। मेरे एक मित्र ने तो यहां तक कहा कि ईश्वर ने मेरी बाज-बाज अर्शुभ इच्छाओं को भी पूरा कर दिया है। यह ऋद्भुत ऋनुभव है। मैंने इसे समफने की कोशिश की है। प्रार्थना दरअसल हमारा दृढ व हार्दिक संकल्प है जो ईश्वर के प्रति सम्बोधित किया जाता है। दृढ व हार्दिक संकल्प श्रक्सर पूरे होते हुए देखे जाते हैं। हमारा चित्त, जो संकल्पों का जनक है, ब्रह्माण्ड या संसार में व्याप्त चैतन्य-शक्ति का ही एक अंश है। जब चित्त बहुत एकामता से, सूद्भता या शुद्धता से कोई संकल्प करता है वो वह शरीर की इस मर्यादा या त्रावरण को छेद करके ब्रह्माएड-व्यापी चैतन्य-शिक को श्रान्दोलित या प्रभावित कर देता है श्रीर उसकी तरंगें न जाने कहां-कहां पहुंचकर अनुकूल प्रभाव पैदा करती हैं, जो अन्त में कार्य-सफलता या सिद्धि के रूप में हमारे सामने आ उपस्थित होती हैं। इनके सब सूच्म कारणों या किया-प्रतिकियात्रों को हम साधारण दशा में प्रत्यन नहीं देख सकते, त्रातः हमारी बुद्धि कुण्ठित होजाती है, किन्तु भावना कह उठती है कि यह ईश्वर की ऋषा या श्रनुग्रह है । ईश्वर भी तो श्रज्ञात चैतन्य-शक्ति का ही दूसरा नाम है ।

इस ईश्वर-कृपा का मुभ्ते कई बार प्रत्यत्त अनुभव हुआ है। जिसके कुछ नमूने यहां देता हूं—

१९१६ की बात है। मेरी पत्नी अपनी बीमार सास को छोड़ कर चल बसी। पत्नी व मां की बीमारी में बचा-खुचा पैसा खर्च हो चुका था। घर का सब काम-काज, रोटी-पानी, कपड़ा-बरतन सब हम---मर्द लोगों को खद ही करना पड़ता था। एक रोज मां ने इत्तिला दी कि कल के लिए स्राटा नहीं है, न पास एक पैसा ही है। मैं जरा सोच में पड़ा । उधार न लेने का । नियम कर रक्खा था । एकाएक खयाल ब्राया-देखें. ईश्वर क्या करतव करता है ? कोई घएटा भी न बीता होगा कि नीचे से डाकिये ने आवाज दी-आपका मनिआईर है। मेरे आनंद के साथ ही आश्चर्य का पारावार न रहा। एक ही चरण में सैकड़ों तर्क त्र्याये कि त्र्याखिर मनीत्रार्डर त्र्याया कहां से । मेरा किसी से लेना नहीं निकलता था। किसीकी ऋोर से इत्तिला भी नहीं थी कि मनिऋार्डर भेज रहे हैं। 'सरस्वती' से भी ऋपना हिसाब चुकता कर ऋाया था। इतने में डाकिये ने मनित्रार्डर का फ़ार्म हाथ में दिया। मनित्रार्डर ५) का था व 'इंडियन प्रेस' इलाहाबाद से आया था। मैं समम नहीं सका कि यह क्यों ऋाया होगा ? कूपन पर भी कुछ लिखा नहीं था । खैर ईप्रवर-क्रपा समभ कर रुपये लेलिये व मां को पुकार कर कहा-देखो ईश्वर कैसा दयाल है। दूसरे दिन पूज्य द्विवेदीजी का एक कार्ड मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारा एक पुराना लेख मेरे पास पड़ा था. उसे 'सरस्वती' में छाप दिया है व पुरस्कार के ५) भिजवा रहा हूँ।

एक बार १६२२-२३ में, जब मैं साबरमती-सत्याग्रहाश्रम में रहता था, मुक्ते इससे भी ऋषिक विस्मयजनक ऋनुभव हुऋा। ऋाश्रम के छात्रा-लय में मैं ऋपने मित्र श्री छुगनलां जोशां के नव ऋागन्तुक सहाध्यायी प्रो॰ भणसाली-स्त्रव सेवाग्राम के सन्त भणसाली-से मिलने गया। वहीं डाक से मेरे मामाजी की एक चिट्टी मिली जिसे पढ़कर मैं चिन्तित व गम्भीर होगया। भणसालीभाई ने समभा कोई बुरी खबर आई है। पूछा-

'क्यों क्या मामला है ? कोई ऋशुभ समाचार है क्या ?'

'नहीं, मामूली समाचार हैं।'

लेकिन मेरे चेहरे पर गम्भीरता व चिन्ता भालकती ही रही। मामाजी ने १००) लौटती डाक से मंगाये थे। जिन्दगी में पहली बार मामाजी ने रुपये मुभसे मंगाये थे। मेरी हर कठिनाई पर वे हमेशा मेरी मदद करते रहे थे। उनके सन्तानहीन होने के कारण मैं उनके प्रति ऋपनी जिम्मेदारी ऋधिक महसूस करता रहा हूँ। रुपया तो भेजना ही था; परन्तु पास में एक कौड़ी नहीं, उधार न लेने का नियम जारी ही था। मैं इसी सोच में पड़ गया था कि रुपये का इन्तजाम कैसे किया जाय। पत्नी के पास २००-२५०) के व मां के पास १००-५०) के गहने थे। सोच रहा था कि इन्हें बेचकर या गिरवी रखकर रुपये भेज दूंगा—इतने में फिर भण्सालीभाई ने पूछा—

तो फिर श्राप इतने गम्भीर क्यों हैं ? श्राखिर कोई बात तो है। छुगनलाल जोशी ने जोर दिया—हां, बात क्या है ? कहो तो। मैंने सहज भाव से पत्र का श्राशय उन्हें बता दिया। मेरा मन्थन तो मेरे मन में ही चल रहा था। इतने में श्रपरिचित भणासलीमाई—उसी समय उनसे परिचय हुश्रा था—उठे व श्रपनी जेव से १००) का एक नोट निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं स्तम्भित रह गया। भगवान तेरी कितनी दयालता!! भणासालीमाई से बोला—

'नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैंने रुपये भेजने का रास्ता सोच लिया है, त्र्यापकी यह सहज कृपा हमेशा याद रहेगी; यह नोट वापिस लेलीजिए।'

'मुक्ते ईश्वर ने काफी पैसा दिया है। आपके लिए इतना करना मेरे लिए बहुत मामूली बात है। आप सङ्कोच न करें। मेरी भेट आप स्वीकार न करें तो सुविधा से मुक्ते लौटा दीजिएगा। मैं आपकी हिचक को समक सकता हूँ।'



'नहीं, हिचक यह नहीं है, मैं तो इसमें परमात्मा की एक कृपा का ही अनुभव कर रहा हूँ; पर ऐसी कठिनाई में नहीं हूँ कि आपको कष्ट दूँ।'

श्रन्त को भण्सालीभाई व जोशीजी दोनों के प्रेमाग्रह के सामने मुक्ते मुक्तना ही पड़ा। इस घटना में भावी साधु व महान् त्यागी भण्साली के बीज श्रव मुक्ते दिखाई देते हैं।

त्रव एक सार्वजिनक जिम्मेदारी का उदाहरण लीजिए। १६३१ की बात है। राजस्थान को त्रपना जीवन समर्पण करके १६२६ में मैं श्रजमेर श्रागया था। १६३० के सत्याग्रह के बाद—दिल्ली के गांधी-इरविन सिन्ध-काल में—पुष्कर में प्रान्तीय कांग्रेस के श्रिधवेशन की जिम्मेदारी ले ली। कांग्रेस किमटी पर एक-डेंढ़ हजार का कर्ज होगया था,परिषदका काम चालू कर दिया गया था जिसमें रोज कुळ न कुळ खर्च होता ही था। श्रिधि वेशन के मुश्किल से २०-२५ दिन रहे थे। खागत समिति ने ६०००) एकत्र करने का जिम्मा मुक्त पर डाला। मैं जरा दवे हृदय से ही घर से निकला लेकिन मन में कहा—यह भी भगवान की कृपा को परखने का अवसर श्राया है। देखो, कैसे निभाता है।

पहले देहली चला। सोचा था कि ५००)मिल जायं तो बहुत—२५०) तक भी मिल जायें तो सन्तोष मान लेंगे। राम का नाम लेकर निकला तो एक मित्र ने अपने दफ्तर में आने वालों से वहीं बैठे-बैठे एक घरटे में ७५०) करा दिये। मुफे इसमें भगवान की सहायता का अनुभव होने लगा। वहां से ग्वालियर गया। यहां से ५००) की आशा रक्ष्वी थी। मित्रों ने कहा, आपका स्वास्थ्य खराब होगया है, आप कहाँ चन्दा करते फिरेंगे। हम ही बटोर कर आपको ला देंगे—आप एक-दो रोज आराम कीजिए। उन्होंने ८००) लाकर दे दिए। मैंने मन से तो ईश्वर को घन्यवाद दिया। पर चन्दा-भित्नुक के रिवाज के माफिक कहा—एक हजार हो जाता तो अच्छा था। मित्रों ने बताया—आपको अम से बचाने के लिए खींचतान कर यह रकम जुटाई है। मैं भार से दब गया। किसी को दवाकर भिद्यां लेना तो ठीक नहीं। मैंने मित्रों से कहा—'तो जितना



दबाकर लाये हो उतना इसमें से लौटा लो; श्रीर दो घर ज्यादा भिन्ना मांग लूंगा। मैं ऐसी भिन्ना नहीं चाहता कि दाता के मन की सरसता सूख जाय। उसके दरवाजे पर जाऊं तो उसके चेहरे पर बेमुरव्वती श्राने लगे। मैं तो यह चाहता हूं कि श्राप लोग थोड़ी रकम भले ही दें—मेरा द्वार सदा खुला रक्खें।' 'जी, नहीं श्रव इसमें से तो नहीं लौटावेंगे हमारा मतलव यह था कि श्रव ज्यादा मांगेंगे तो लोगों पर जोर पड़ेगा।'

इस तरह बहुत थोड़े अम में रकम इकटी हो गई। धन सम्बन्धी ही नहीं, अन्य अनेक कठिन अवसरों पर ईश्वर-कृपा का अनुभव हुआ है। मुक्ते ऐसा लगता है कि जो मनुष्य दूसरे के सुख-दुःख का अधिक खयाल रखता है, उसे ऐसी ईश्वर-कृपा का अनुभव अवश्य होता है। सम्भवतः दूसरों के आशीर्वाद या शुभ कामना ईश्वर की मंगलता व दयालुता को जगा दिया करते हैं।

#### ः १६ ः

# ईश्वर-विश्वास

ईश्वर-कृपा के ऐसे अनेक अनुभवों से मेरी ईश्वर-अद्धा दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। इससे मन में एक किस्म की अजीब निश्चिन्तता, निर्भयता, शान्ति व मस्ती-सी रहती है। घटनाओं के चिण्क प्रभावों से चित्त चञ्चल तो हो उठता है; किलाइट आजाती है, पर भगवान का स्मरण होते ही मन स्थिरता व शान्ति का अनुभव करने लगता है।

निर्भयता त्र्रहिंसा का पहला लक्त्य है। मुफे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कोई काम किसीके दबाव से किया हो। मुफे दबाव का फूठा वहम भी होजाय तो मेरा दिल बगावत करने लगता है। हां, लिहाज मुलाहिजे में या दया खाकर ऐसे काम जरूर कर दिये हैं जिनके लिए कभी-कभी पछतावा हुआ है। जो दुःखी मनुष्य मेरे पास आता है, उसके कुछ न कुछ उपयोग में आने की मेरी इच्छा रहती है। उस समय ऐसा लगता है मानो इसे निराश लौटाना दया-धर्म य सौजन्य के खिलाफ





है। कोई ढोंगी ठग कर लेजाय तो मुक्ते इतना श्रफ़सोस नहीं होता जितना इस खयाल से कि कोई वास्तविक दुःखी सहायता से विश्वत रह जाय। कोई मुक्ते ठग लेजाता है, या घोखा देजाता है तो दर असल वह श्रपनी ही श्रिधिक हानि करता है। मेरे पास खोने जैसी चीज है ही क्या ? दूसरे मित्रों से कुछ पैसे दिला दिया करता हूँ, या सिफारिश कर दिया करता हूँ। यह मार्ग बन्द हो सकता है, व कुछ हुन्ना भी है। जिन मित्रों को यह लगा या लगता रहता है कि हरिभाऊ सीधा है-या यों कहिए कि मूर्ख है, वह मेरी सिफारिशों की ज्यादा कीमत नहीं भी आंकते हैं। कोई भी गुण हो, उचित सीमा के बाहर जाने से वह अवगुण होजाता है। प्रत्येक वस्तु ऋपनी मर्यादा में ही उपयोगी होती है। मेरी यह सिधाई, ऋति-विश्वासशीलता, भलमनसाहत या मूर्खंदा या तो विवेक की कमी का परिगाम है, या निश्चय की दृढता का स्त्रमाव है, जो सत्य की साधना की कमी का दूसरा नाम है। वस्तु की यथार्थ सीमात्रों का जान लेना विवेक है व विवेक के निर्ण्यों का दढता से पालन करना सत्याग्रह है। इसमें दूसरों पर अन्याय ज्यादती, बलात्कार न होने देने की भावना श्रहिंसा कहलाती है। एक मित्र श्रक्सर कहते हैं तुमैमें श्रहिंसा की श्रिधिकता व सत्य की कमी है। मुभ्ते उनकी यह राय सच मालूम होती है। लेकिन अपने दिल को इस तरह समभा लेता हूँ कि यदि अहिंसा भी सचमुच में है तो वह सत्य की साधना में भी मजबूती ला देगी। मुफ्ते अहिंसा तो सहेली जैसी मालूम होती है; पर सत्य विकट लगता है। उसके समुचे स्वरूप का जब प्रकाश मन पर पड़ता है तो हृदय खिल तो उठता है: पर उस तेज से हृदय दहलने भी लगता है। मन, विचार, वाणी कर्म में कहीं भी गलती न होने देना - सत्य का असली रूप है। इसके लिए मन के सङ्कल्प, मनोरथ ही नहीं, स्वप्न तक में जागरूक रहने की जरूरत है। प्रत्येक तफसील पर ध्यान देना व देते रहना होगा। मन को सदा चौकन्ना, बुद्धि को स्थिर, निष्पत्त, निर्मल, व जीवन को सतत क्रियाशील उद्योगशील रखना होगा। यह तो महान, योगी या वैज्ञानिक या रासायनिक का काम है। जरा चूके, थके, सोये, घवराये, मलाये, मुग्ध हुए कि गये।

इस निर्भयता का मूल ईश्वर-श्रद्धा में है। जब मैं छाती पर हाथ धर कर यह देख लेता हूँ कि मेरी भावना शुद्ध है, काम भला है, तो मेरे मन में यह विचार ही नहीं श्राता कि लोग क्या कहेंगे, इसमें लोगों के लिए कुछ शंका करने जैसी बात भी हो सकती है। हां, कुछ कटु अनुभवों ने श्रिधिक सावधान तो बना दिया है, फिर भी लोगों की श्रालोचनाओं व निंदाओं के बीच श्रविचल रहने की प्रवृत्ति कायम ही है। हिएक प्रभाव हुआ भी तो वह परमात्मा का आश्रय लेते ही नष्ट होजाता है।

त्रजमेर त्राने से पहले भी मेरा जीवन था तो सेवा-प्रधान ही: परन्त एक तरह से व्यक्तिगत था। साथियों, कार्यकर्तात्रों या जन-सम्पर्क की गुं जाइश उसमें बहुत कम थी। ज्यादातर 'टेब्रुल-वर्क' था। ऋजमेर च्याने के बाद यह हिथति बदल गई। मेरा च्यादर्श व सिद्धान्त-पद्ध तो बलिष्ठ था, भावना-पत्त भी दिषत नहीं था, व्यापक प्रवृत्तियों का प्रत्यत्त त्रानुभव कम था। उत्साह तो था ही। बाबाजी के प्रेमापह से कांग्रेस कार्य में पड़ गया । प्रांतीय-कांग्रेस के चुनाव-संग्राम से ही इस जीवन में प्रवेश हुआ । वैसे जब मैंने पूज्य बापू के आशीर्वाद लेकर राजस्थान में त्याने का विचार किया तो प्रायः सभी मित्रों ने चेतावनियां दी थीं। वहां . के नेतात्रों की लड़ाइयों का हवाला दे-देकर मुभे उस कीचड़ में न फंसने पर जोर दिया । एक जमनालालजी ही ऐसे थे जिन्होंने राजस्थान में जाने पर तो जोर दिया; पर राजनैतिक चेत्र में न पड़ने की भी सलाह दी थी। किंतु मेरा स्वभाव कुछ हठीला है। जब कोई मुक्ते कठिनाई, फल्मट, भय, श्राशंका दिखाकर किसी काम से हटाना चाहता है तो मेरा जी उल्या उस काम को करने पर श्रीर उतारू होजाता है। कहता हुँ—देखं तो त्राखिर यह भय-संकट या भन्न्मट है क्या ? चलो, एक नया अनुभव ही होगा। अतः भैंने अजमेर जाने का निरचय और भी

दृढ़ कर लिया । परन्तु मन में सोचा कि दुनिया में तीन बातों के लिए कलह मचते हैं नेतापन, धन-संग्रह व स्त्री-सौन्दर्य । ऋपन इन मोहों से दूर रहने या पूरा प्रयत्न करेंगे ।

त्रजमेर स्राते ही इन परीन्तास्रों की तैयारी शुरू होगई। राजस्थान के प्रख्यात पं० त्राजु नलालजी सेठी से चुनाव का मुकावला घोषित होते ही तरह-तरह की धमिकयां स्रानी शुरू होगई । 'खून की निर्दयां बहेंगी, यह वाक्य तो बाज-बाज के मुंह से सदा ऐसा निकलता रहता था जैसे पान-तमाकू खाने वाले के मुंह से थूक की पिचकारी। मुभे यह बड़ा स्रजीव तो लगता, पर त्यों-त्यों में चुनाव लड़ने में स्रिधिक दृद्ध बनता गया। सामने वालों को जवाब दिलवा दिया करता—श्रंग्रें जों के हाथों मरने से स्रपने देशी भाइयों के हाथों मरना क्या बुरा है ?

एक बार एक चुवाव के सिलसिले में विरोधी पद्म की तरफ से भयावह प्रदर्शन हुन्ना व वे लोग मीटिंग वाले मकान का दरवाजा तोड़कर भीतर युस म्राये व म्रांगन में जम गये। किमटी के एक सदस्य-मित्र ने कहा—हिरभाऊजी, समसौता कर लीजिए, नहीं तो म्राज यहां तमंचे चलेंगे। मैंने किमटी में ही तुरन्त जवाब दिया—प्रदर्शनकारी मित्र सब सुन रहे थे—''में समसौते—वाला के नाम से, शान्ति-प्रिय के नाम से बदनाम हूँ। लेकिन हमारे सामने वाले मित्र यदि तमन्चे के बलपर समसौता चाहते हैं तो अच्छी बात है, पहले वे तमन्चे चलालें, बाद में बचे-खुचे म्रादमी समसौता कर लेंगे।''

एक बार एक मित्र ने आकर मुभे सूचना दी—फलां साहब, कुछ साथियों को लेकर आश्रम गांधी आश्रम, हुटूंडी—पर हमला करने की सोच रहे हैं, आप होशियार रहिए। मैंने उन्हें कहला दिया कि उनसे कह दीजिए कि हरिभाऊ आश्रम की रचा करना जानता है। उसके जीते जी आश्रम पर कब्जा नहीं हो सकेगा। उस समय इत्तिफाक से ६-७ साथी कार्य-कर्ताओं की स्त्रियां भी वहां मौजूद थीं। मैंने सबको बुलाया और यह इत्तला सुनाई। व पूछा बोलो—हमारा क्या कर्तव्य है? आश्रम

का कब्जा दे दें, पुलिस को मदद के लिए बुलावें, या आश्रम की रच्चा के लिए खुद मर मिटें। सबने एक स्वर से कहा—दासाहब, आप हमें निर्भय रहने व अत्याचारी का मुकाबला करने की शिच्चा देते रहते हैं। यों ही कब्जा देदेना व पुलिस को बुलाना तो कायरता है। आप उन्हें आने दीजिए, हम सब बहनें एक कतार से खड़ी होजायंगी व हमारी हिंडु यां टूटने पर ही कोई आश्रम की ईंट को हाथ लगा सकेगा।

श्रवला कही जाने वाली स्त्री-जाति की इन बहनों के उत्तर से मुभमें हजार हाथी का बल श्रागया था। बहनों की इन बहादुराना बातों को व उनकों मैं इस जीवन में नहीं भूल सकता।

× × ×

एक दफा एक मित्र ने आकर कहा—फलां साहव आपको मारने की फिक में हैं। उनका दांव लगा नहीं व आपको उन्होंने पिटवाया नहीं। अतः आप होशियार रहिए। अकेले उस तरफ न जाइए। हाथ में एक इएडा भी रखिए।

'श्रच्छा, यदि ऐसा है तो श्राप मुफे उल्टी सलाह दे रहे हैं। श्रव नो मुफे उधर होकर जरूर जाना है। इत्तफाक से भी किसी का साथ हो जाता होगा तो उधर मैं श्रकेला ही जाता-श्राता रहूंगा।'

'मैंने आपके हित-चिन्तक के नाते आपको सावधान कर दिया, साव-धान रहने में क्या बराई है ?'

'बुराई यों कुछ नहीं, पर मन में भय का सञ्चार होता है। मैं डर को अपने पर हावी होना देना नहीं चाहता।'

×

एक बार बंबई में, जिस साल महात्मा जी कांग्रेस से श्रलग हुए, कांग्रेस-श्रिधवेशन के श्रवसर पर, मेरी धर्म-पत्नी ने मुफ्ते स्चित किया कि श्राज फलां सज्जन ने तुम्हें मार डालने व कांग्रेस दफ्तर पर कन्जा कर लेने की तजवीज बनाई है। माई राधाकृष्ण्यजी बजाज ने सुम्प्राया, बापू को इत्तिला कर दें, जिससे सम्मव है, कोई श्रनहोनी बात न होने पावे। मैंने

कहा—मैं बापू को इसके लिए कष्ट देना नहीं चाहता, यह तो खतरे से बचने का उपाय है। जो होना होगा, हो जायगा।

'लेकिन मैंने तो इसी शर्व पर भागीरथी को समभाया व शान्त किया है।'

'तो श्राप बापू से जो चाहें कहें, मैं तो नहीं कहना चाहता, खुद ही इस परिस्थित से निवट लुंगा।'

रात के १०॥ वज जुके थे। बापू की सलाह राधाकृष्णजी ने मुक्ते वताई—'हरिभाऊ से कहो कि दफ्तर के कागजात बंबई (शहर) लेजाय, यहां कैम्प में न रक्खे व खुद भी आज बंबई ही किसी मित्र के यहां जा सोवे।'

मुभे बड़ा ताज्जुब हुन्ना। बापू ने यह भाग जाने की सलाह कैसी दी? मैंने राधाकृष्णजी से कहा—बापू की यह सलाह मेरी समभ में नहीं न्नाई अब तो इसकी सफाई के लिए मुभे बापू से मिलना ही पड़ेगा।

११ बज गये थे, बापू सोने की तैयारी में थे, चादर बदन पर डाल ही रहे थे कि हम दोनों पहुँचे। मैंने कहा—बापूजी आपने यह उल्टी सलाह कैसे दी ?

'राधाकृष्ण की बातों से मुम्मपर ऐसा ऋसर पड़ा कि इस परिस्थिति से तुम भयभीत होगये हो, ऋतः मैंने तुम्हें भयभीत का धर्म बताया । भय-भीत का धर्म है प्राण बचाना ।'

'नहीं, मैं तो भयभीत नहीं हुन्ना, कांग्रेस के कागजात सुरिच्चत रखना तो मेरा कर्तव्य ही है; परन्तु मेरा बम्बई चला जाना तो बिल्कुल कायरता है। मुभे तो यह जंचती नहीं।'

बापू ने मेरे मुंह की ऋोर देखा, बोले-

'तो फिर त्राज रात को तुम उन्हीं के कैंप में, बल्कि उन्हीं के पाछ जाकर क्यों नहीं सोते ?'

में समभ गया बापू मेरी हिम्मत की थाह ले रहे हैं; मैं योंही बन रहा हूँ, या कुछ दम है। मैंने हर्ष से उत्तर दिया— 'हां, बापूजी त्रापकी यह सलाह मुक्ते जंची। मैं त्राभी जाता हूँ श्रीर यही करता हूँ।'

'तो फिर जाकर करो।'

वे भाई श्रपने कैंप में सोरहे थे। मैंने जाकर जगाया तो चौंकते हुए उठे। पूछा—क्या बात है ?'

'उठो, त्रापसे कुछ बात करना है ?' मैंने भागीरथी का सुनाया किस्सा कहा । बापूजी की सलाह सुनाकर कहा कि मैं इसलिए त्राया हूँ कि त्रापको मेरे कैंप तक जाने का कष्ट न उठाना पड़े, त्राप जो कुछ चाहें कर लीजिए । तो बोले—

'उसने कुछ अग्रयट-श्रयट कह दिया है । तुम्हें मारकर मैं शहीद बनाना नहीं चाहता । इतने में राधाकृष्णजी व भागीरथी भी वहां आ पहुँचे । दूसरे दिन जब बापूजी को यह समाचार मिला तो वे प्रसन्न हुए ।

× × × ×

१६३० के सत्याग्रह की वात है। रामसर (नसीराबाद) में नमक बनाने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए पुलिस व तहसील के अप्रसरों का डेरा वहां लग गया। वे खुद तो दूर रहे पर गांव वालों को मड़का कर स्वयं सेवकों पर हमला करने के लिए मेजा। ३-४ स्वयं सेवक नमक बना रहे थे, शेष सब घेरा बनाकर उनकी रच्चा कर रहे थे। मैं कुछ दूरी पर खड़ा था! गांव के कुछ लोग लाठियां बांधे तेजी से स्वयं सेवकों की आरेर लपके आरहे थे। वे स्वयं सेवकों तक पहुँचने ही वाले थे कि लपक कर मैं उनके सामने जा पहुँचा व तनकर बोला—

'त्राप लोग क्या करना चाहते हैं ?'

'ऋाप लोग यहां नमक न बनाइये—हमारी जमींन में ऋापको नमक बनाने का क्या हक है ?'

'जमींन पंचायती है, तुम पंचायत से लिखाकर ले आश्री—हम चले जायंगे। हमारी लड़ाई श्राप लोगों से नहीं है, ब्रिटिश सरकार से है।' इतने में प्लेन ड्रेस में एक पुलिस वाले ने एक को उकसाया-'हां, लगात्रो ।' मैंने देखा तो बुड़क कर कहा—'पुलिस ने क्यों चूड़ियां पहन रक्खी हैं ? खुद ही वर्दी पहन कर डएडे क्यों नहीं चलाते ? हम तो सिर फुड़वाने के लिए तैयार बैठें हैं । बेचारे गरीब अपद गांव वालों को बहका कर हमसे भिड़ा रहे हो ?'

एक गांव वाला—'देखिए, आप लोग यहां खून-खराबी करावेंगे, श्रीर हमको बरबाद करेंगे।'

'लाटियां तो तुम्हारे पास हैं, सिर फोड़ने श्राप लोग श्राये हैं, हम किसी के पास तो एक बैंत तक नहीं है, सब निहत्थे हैं, फिर खून-खराबी तुम कराना चाहते हो या हम ! हम तो उलटे तुम लोगों के सुख व श्राराम के लिए श्रंग्रेजी सल्तनत से लड़ रहे हैं श्रौर श्रपने सिर खून से रंगवाने के लिए तैयार हुए हैं।'

इन वचनों का उसपर ऐसा श्रमर हुआ कि उसने श्रपने हाथ की लाठी पीछे फेंक दी श्रीर कहा-'लो, श्रव तो हम जिम्मेदार नहीं।'

इतने ही में स्वयं-सेवकों ने धेरा तोड़ दिया। स्त्रावाज स्नाई— 'नमक कानून तोड़ दिया।'

× × ×

१६३० का स्वतन्त्रता-दिवस अप्रजमेर में मनाना था। बाबाजी नगर कांग्रेस के व मैं प्रांन्तीय कांग्रेस किमिटी का प्रधान मन्त्री था। सफलताप्वंक उत्सव मनाने की जिम्मेदारी प्रधानतः हम दोनों पर ही थी। चुनाव में हमारे विरोधी दल को मुसलमानों का पूरा समर्थन व बल प्राप्त था। अन्त को जब किमटी हमारी बनी तो स्वतंत्रता-दिवस को मनाने में किटनाइयां पैदा की जाने लगीं। खबरें आने लगीं कि यदि अप्रजमेर में उत्सव मनाया गया तो हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा हो जायगा। हम लोगों ने हद्गा से तैयारियां जारी रक्खीं। कुछ तो आये दिन की धमिकयों के हम लोग आदी ही होगए थे; व कुछ तजरुवा भी कर लेना चाहते थे; कर्तव्य का तकाजा तो था ही। २६ जनवरी को सुबह से ही तरह-तरह की अफ-

वाहें त्राने लगीं। एक तरफ से जुलूस न निकालने की, व दूसरी तरफ से जरूर निकालने की सलाहें मिलने लगीं। यह निश्चित ख़बर त्राई किं जुलूस जहां दरगाह बाजार में पहुँचा नहीं कि इन्दरकोट वालों की तरफ से कुछ बखेड़ा जरूर पैदा होगा। पुलिस व मैजिस्ट्रेट उस स्थान पर लैस खड़े थे। उधर से पत्थर या लाठी चली नहीं, त्रीर इधर से फायर का त्रार्डर हुन्ना नहीं। हमारी तरफ से इस बात का प्राप्य प्रवन्ध किया गया था कि किसी भी तरह से हिंसा या प्रतिहिंसा न होने दी जाय।

जुलूस के चार्ज में वैसे एक दूसरे सज्जन थे। जब जुलूस दरगाह बाजार पहुँचा तो उन्होंने मुक्ते सुक्ताया 'उपाध्यायजी, श्राप जुलूस के श्रागे हिस्से को संभालिये मैं पिछले हिस्से को देखूंगा।' चुनांचे मैं फौरन श्रागे लफ्का। इन्दरकोट की तरफ से जो रास्ता दरगाह शरीफ के पास श्राकर मिलता है, वहां मुसलमानों का वड़ा टह जमा हुश्रा था। उसी तरफ से खुराफात होने का श्रन्देशा था। पं० जियालाजजी भी जुलूस में थे। हम दोनों बाहें फैलाकर इन्दरकोट के रास्ते को रोक कर खड़े हो गए व जुलूस गुजरने लगा। मेरा दिल तो घड़कने लगा था कि श्रव पत्थर बरसे, लाठियां चलीं, व गोलीबार हुश्रा। परन्तु जब मैं कोई बात टान लेता हूँ तो किसी भी संकट या ख़तरे की परवाह नहीं करता। जुलूस श्रच्छी तरह निकल गया, तब हम दोनों ने उस रास्ते को छोड़ा। उस दिन पं० जियालाजजी की बहादुरी व निर्भयता का मुक्ते प्रथम परिचय हुश्रा। श्रंत को दक्के की श्रफ्ताह कोरी धमकी ही साबित हुई।

# 'मालवमयूर'—-'नवजीवन'

ध्रिहिंसावादी पक्की लगन व धुन का होता है। इसके श्रभाव में न तो उसकी ग्रहिंसा की परीन्दा ही हो सकती है, न प्रगति ही। जो व्यक्ति कामों व निश्चयों को बीच-बीच में छोड़ देता है, वह श्रहिंसा की साधना में कैसे सफल हो सकता है श्रिहिंसा का श्रर्थ है सामने वाले के दृदय को जीत लेना। उसकी भावनाश्रों में परिवर्तन ला देना। उसके बुरे भावों को ख्रच्छे भावों में बदल देना। यह काम बिना धुन, लगन व दृढ़ निश्चय के नहीं हो सकता।

जब मैं 'सरस्वती' छोड़कर इन्दौर रहने गया तो यह निश्चय करके गया कि वहां से कोई पत्र-पत्रिका निकालेंगे । १६१८ में गांधीजी के सभा-पतित्व में जो ऋपूर्व सफलता हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को मिली थी उससे मैंने यह मान लिया था कि इन्दौर में रहकर साहित्य-सेवा का काम बड़े मजे में किया जा सकता है। यह च्लेत्र तैयार है, स्त्रीर मध्य भारत हिंदी साहित्य-समिति के द्वारा अपना काम शुरू करने का मैंने विचार किया ! उस समय स्व॰ डाक्टर सरयूपसादजी समिति के कर्ता-धर्ता थे। समिति के द्वारा साहित्य-सेवा ऋौर साहित्य-प्रचार की योजना भी मैंने पेश की थी। परन्त मेरा श्रीर डाक्टर साहब का दृष्टि-बिन्दु टकराता था। वे बुजुर्ग थे। समिति के तो प्राण ही थे। मुभ्ने भी बहुत चाहते थे। परन्तु मेरा दृष्टि-बिन्द राष्ट्रीय था जब कि उनके लिए वहां के तत्कालीन दबे हुए वातावरण से ऊपर उठना ऋसंभव था। वे खुद एक वड़े सरकारी पद पर थे, समिति के संरक्षकों व सहायकों में भी ऐसे ही धनी-मानी, राजा-रईस लोग थे जिनसे राष्ट्रीयता सौ-सौ कोस दूर भागती थी। मैं समिति को मालवे की जागति का केन्द्र बनाना चाहता था। थोड़े में ही मैंने देख लिया कि समिति के द्वारा यह यत्न व्यर्थ है। तब मैंने स्वतन्त्र रूप से 'मालव-मयर' नामक एक मासिक पत्र निकालने का त्रायोजन किया । इधर भाई जीत- मलजी लू शिया ने श्रौर मैंने मिलकर 'मध्य-भारत-हिन्दी-पुस्तक एजेन्सी' नामक एक संस्था कायम की, जिसके द्वारा साहित्य-निर्माण श्रौर साहित्य-प्रचार दोनों का बीड़ा उठाया।

इस समय की एक दो हृदय-स्पर्शी घटनायें मुक्ते याद ह्या रही हैं जिन्होंने हम दोनों को सदा के लिए परस्पर स्नेह-पाश में बांध लिया । परनक एजेन्सी में जीतमलजी रुपये लगाने वाले थे त्रौर मेरे द्वारा कुछ रुपये की पुस्तकें केंडिट पर मँगाना श्रीर कुछ रुपया नकद देना तय हुआ था । जीतमलजी तो व्यावहारिक ग्रादमी हैं। मैं था हवा में उड़ने वाला। उन्टोंने तजवीज रक्ली कि एजेन्सी के सिलासेले में आपकी हमारी लिखा-वही हो जाय। व्यवहार-र्दाष्ट्र से उनका सुभाव बहुत उचित था: परन्तु सुभी खटका । मैंने कहा, 'इसका अर्थ तो यह हुआ कि आगे-पीछे हम दो में से कोई एक बेईमानी करने वाला है। मैं तो यह चाहता हूं कि आपका हमारा इतना साफ-सुथरा सम्बन्ध रहे कि हम तो ठीक, हमारी अगली पीढी में भी कोई खराबी और अविश्वास पैदा न हो । मुभ्ने आपसे कोई लिखा-पढ़ी नहीं करानी है। क्योंकि मुक्ते विश्वास है कि ब्राप वेईमान नहीं हैं ब्रीर ब्रगर श्रापने वेईमानी की भी तो मैं उसकी शिकायत कभी नहीं करूंगा। फिर भी ऋापको यह जरूरी लगता हो तो ऋाप मजमून वना कर ले ऋाइए, मैं दस्तखत कर दुँगा।' मुभ्ने जहां तक याद है, हमारी उनकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई श्रीर हमारा प्रेम-सम्बन्ध श्रवतक ज्यों-का-त्यों कायम है श्रीर मफे विश्वास होता है कि कम से कम एक पीढी श्रागे तक दोनों परिवारों में ऐसा ही सम्बन्ध बना रहेगा । मेरी श्रब भी यही राय है कि मनुष्य को लिखा-पढ़ी की बनिस्वत श्रपनी दी हुई ज्वान का ज्यादा मल्य समभना चाहिए। हृदय की सचाई एक ईश्वरीय वल श्रीर तेज है जबिक क्रागज़ी लिखा-पढ़ी दुकानदारी है।

श्रपनी पारिवारिक कठिनाइयों के कारण मैं श्रपने हिस्से का रूपया समय पर न दे सका । बिना श्रिधिक रूपया लगाये एजेन्सी का काम बढ़ नहीं सकता था । सामे की बस्तु होने से श्रीर मेरे पास रूपये न होने से जीतमलजी को ऋधिक रूपया लगाने में पशोपेश होता था। इस उलभन को मांप कर मैंने जीतमलजी से प्रस्ताव किया, 'एजेन्सी के मालिक ऋप बन जाइए, मेरा साभा उसमें से निकाल दीजिए ऋौर जो कितावें मेरी 'केंडिट' पर ऋाई हैं उनकी पूंजी को एक मित्र की दूसरे मित्र को भेंट या सहायता समभ लीजिए। मैं एजेन्सी से कोई लाभ उठाना नहीं चाहता।' जीतमलजी मालिक तो होगए; पर मुभे याद पड़ता है कि साल के ऋन्त में उन्होंने मुनाफे की कुछ रक्तम मुभे दी थी। उनके सौजन्य का मुभ पर ऋसर हुआ।

एक बार मुफे कोई ५००) रुपयों की ज़रूरत पड़ गई। मुफे कुछ चिन्तित देख जीतमलजी ने खुद ही कहा, 'इस समय मेरे पास नकद रुपया तो नहीं है, जेवर है, आपको दिये देता हूं; आप रहन रखकर रुपया ले लीजिये। इसमें किसी प्रकार संकोच न करें।' उनकी इस प्रकृत सहानुभूति से मेरा हृदय भर आया। मैंने कहा, 'नहीं, ऐसी कुछ किटनाई नहीं है जिसके लिए जेवर पर निगाह डालनी पड़ें। मेरे लिए तो आपकी यह भावना ही बहुत है—बहुमूल्य है। सदा यह ऐसी ही बनी रहे इससे अधिक मुफे कुछ नहीं चाहिए।' भावना ही असल चीज है उसका प्रकटीकरण तो दुनियादारी की चीज है। दुनिया के सम्बन्ध उसके व्यावहारिक रूप पर चलते हैं, और उसके अभाव में लोगों को भावनाएं बेमानी मालूम होती है। मैंने अपने लिए यह व्यवहार-नियम बना रक्खा है—दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को सदैव कियात्मक रूप देते रहना चाहिए; अपने प्रति केवल उनकी सद्धावनाओं पर ही तृति अनुभव करना चाहिए। मुफे इसके अमल से जो संतोष व समाधान प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है।

'मालव-मयूर के पहले ख्रंक का मसाला लेकर छुपाने के लिए मैं बना-रस गया कि इधर इन्दौर के तत्कालीन चीफ-मिनिस्टर ने ख्रार्डर भेजा कि बिना पहले से इजाजत लिये 'मालवमयूर' इन्दौर से प्रकाशित न किया जाय। इन्दौर में तब कोई ऐसा खानून नहीं था जिससे पहले मंजूद्वी लेना लाजिमी हो। मैंने तुरन्त इजाजत के लिए दरस्वास्त दे दी-मैं जानता था कि वह तो कभी नहीं मिलने वाली है।

देशी-राज्य से निराश होकर मैंने खरडवा से एक साप्ताहिक पत्र निकालने का ग्रीर मालवे के देशी राज्यों में जारित पैदा करने का निश्चय किया। मेरे ग्रामिन्न-हृदय मित्र श्री वैजनाथजी महोदय तब इन्दौर में बी० ए० में पढ़ रहे थे। उन्होंने भी सहयोग का बचन दिया। सीभाग्य से इन्हीं दिनों महात्माजी ने ग्रंग्रेजी में 'यंग इरिडया' व गुजराती में 'नवजीवन' निकालना शुरू किया था। मुक्ते स्का कि एक ऐसा साप्ताहिक खरडवे से निकाला जाय जिसमें लेख टिप्पणी तो 'यंग इरिडया' व 'नवजीवन' के लिए जायँ व समाचार, संवादपत्र ग्रादि इम लोग स्वतंत्र रूप से ले लिया करें जिससे महात्माजी के पत्रों का ग्रानुवाद—उनके दिव्य-सन्देश भी लोगों को मिल जाया करें व मालवा में जारित करने का ग्रापना उद्देश्य भी सफल हो।

खरडवा से यदि पत्र निकालना हो तो, मैंने सोचा किसी धनी-मानी का सहारा आवश्यक है। उन दिनों मध्यप्रदेश में श्रा जमनालालजी बजाज का नाम बहुत चमक रहा था। वे महात्माजी के भक्तों में गिने जाने लगे थे श्रोर कांग्रेस के उगते हुए सितारे थे। मैंने आचार्य दिवेदी-जी से जमनालालजी के नाम परिचय-पत्र मांगा, उन्होंने अपेचा से भी अधिक अच्छा पत्र लिखकर मेज दिया। इन्हीं दिनों श्री चांदकरणजी शारदा, तिलक-स्वराज कोष एकत्र करने अजमेर से इन्दीर आये थे। उन्होंने भी एक अच्छा परिचय-पत्र जमनालालजी के नाम दिया।

मैंने परमातमा का नाम लेकर महात्माजी को पत्र लिखा। उन दिनों वे 'प्रिन्स त्राफ वेंल्स' के स्वागत-बिहिष्कार के सिलसिले में बम्बई ठहरे हुए थे त्रीर ए० त्राई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग शाघ ही वहां होने वाली थी। मैंने उन्हें त्रापनी सारी योजना पत्र में लिख दी थी, इस कार्य-सम्बन्धी त्रापनी पात्रता की भी कुछ कल्पना दे दी थी व जमनालालजी केनाम मिले परिचय-पत्रों की नकल मा साथ भेज दी थी। तुरन्त उनका

जवाब मिला — 'यदि साबरमती या वर्धा से पत्र निकालना चाहते हो तो अश्री जमनालालजी से लिखा-पढ़ी करो । उनसे मेरी बातचीत होगई है।' मैं तो उछल पड़ा । रोटी मांगी श्रीर श्रमृत मिला । न जाने कितने जनमों का, किन-किन पूर्वजों का यह पुराय उदय हुश्रा जो साबरमती में पूज्य बापू के पास रहकर पत्र निकालने का श्रवसर प्राप्त हुश्रा । मैंने वैजनाथ जी से सलाह की व तुरन्त बम्बई खाना होगया । पत्र-व्यवहार की बनिस्वत मैंने खुद ही जमनालालजी से मिल लेना पसन्द किया । पूज्य महात्माजी के दर्शन व चरणस्पर्श के इस सुश्रवसर को खोना श्रव मेरे लिए सम्भव नहीं रहा था ।

मेरी इसी मुलाकात में 'हिन्दी नवजीवन' को नीव पड़ी व बाद में, मेरे साबरमती रहते हुए ही, 'मालवमयूर' भी काशी से निकला।

ऋहिंसा का ऋर्थ है दूसरे की भावनाऋों,दुख-ददों का खयाल रखना, श्रपने स्वार्थं व सुख के लिए दूसरों को कष्ट व श्रसुविधा में न डालना । इंदौर में जब पुस्तक एजेंसी से मेरा साफा टूट गया तब कुछ समय के लिए मैंने वहां के हिंदी फाइनल स्कूल में श्रासिस्टेंट हेडमास्टर की जगह मंजूर कर ली थी। उस जगह पर हक तो एक दूसरे अध्यापक का था, परन्त मेरी नियुक्ति ऊपर से हो जाने के कारण उनका हक मारा गया। साहित्यिक चेत्र में मेरा नाम तो था ही, ऋतः हेडमास्टर को भी चिन्ता हुई कि कहीं जल्दी ही यह मेरा पद न छोन ले। मुफं गन्ध लगते ही मैंने दोनों मित्रों को निश्चिन्त कर देने का निश्चय किया । मैंने महसूस किया कि वास्तव में मेरे एकाएक ऊपर ऋाजाने से उन ऋध्यापक की हकतलफी हुई है व हेडमास्टर साहब को भी ऋ देशा होना स्वाभाविक है। मैंने उन श्रध्यापक भाई को बताया कि किन मजबूरियों से मैं यहां आया हूँ ऋौर सो भी चन्द रोज के लिए। मुफसे उन्हें हर तरह सहायता ही मिलेगो । उनका ऊपरी होते हुए भी मैंने सदा उनके साथ आदर का , व्यवहार किया व ऋषने को उनके प्रति नम्र ऋनुभव किया । हेडमास्टर साइब की तो इतनी तरह-तरह से मैंने सहायता की कि वे मेरे ब्रात्मीय मित्र के रूप में मुफे मिल गए व जब तक जिन्दा रहे मेरा 'गार्डियन' अपने को मानते रहे । उनके मरने का मुफे भी इतना सदमा रहा कि कई दिनों तक इन्दौर जाने का मन ही न हुन्ना। जब कभी उन दिनों का खयाल होता है तो अपने इस व्यवहार पर मुफे सन्तोप ही होता है और इसे मैंने अपनी अहिंसा-हित्त का ही एक चिह्न या प्रदर्शन समफा है। इसके मीठे फल का अनुभव तो मैंने इन दोनों मित्रों के स्नेहमय व्यवहार में सदा ही किया।

-: ' =:--

#### परीचा

बंबई की यह पहली यात्रा थी। बुखार त्राने लग गया था सां कुनैन का इन्जैक्शन लेकर रवाना हुन्रा। मिए-भवन में पहुंचा तो देवदास भाई मिले। उन्होंने कहा—ग्रापका खत खुद वापूजी ने पढ़ा है। उत्तर हिंदुस्तान वालों की लिखावट वड़ी खराव होतो है। वापूजी से पढ़ी नहीं जाती। लेकिन त्रापका खत वड़ा ग्राच्छा या, वापू पर श्राच्छा श्रासर पड़ा है। जमनालालजी भी वहीं थे। वापू से थोड़ी-बहुत वातचीत हुई य उन्होंने मुभं जमनालालजी के हवाले कर दिया। मैंने वर्धा की बजाय साबरमती में रहकर पत्र निकालना मंजूर किया। जमनालालजी का मुकाव यों वर्धा की तरफ था; परन्तु 'यंग-इरिडया' व 'नवजीवन' के साथ ही 'हिंदी-नवजीवन' का श्राहमदाबाद से निकालना ही उन्हें सुविधाजनक प्रतीत हुन्न्रा।

जमनालालजी स्रादिमयों के बड़े कड़े परीत्तक थे। मैंने परिचय-पत्र उन्हें दे दिये। बैसे तो उन्हें मेरे रङ्ग-ढङ्ग से संतोष हुन्ना; परन्तु अभी मेरी जांच-परताल बाकी थी। मैं ठहरा छुई-मुई तिबयत का, वे थे भयङ्कर स्पष्टवक्ता व कड़ाई-पसन्द। सवालों की कड़ी लगादी—घर में कितने प्राणी हैं ? खर्च कितना है ? कहां-कहां काम किया है ? वहां से काम छोड़ा क्यों ? स्वास्थ्य खराव क्यों रहता है, कब से रहता है ? इतना

खोद-खोद कर पूछने लगे कि मैं मन में मुं भलाया—महात्मा जी ने किस जज्ञाद श्रादमी से मुक्ते भिड़ा दिया है। मालूम होता है, इन्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होरहा है, तभी तो इतने वारीक सवाल करते हैं। लेकिन मैं धीरज रखकर सब के जवाब देता चला गया। श्रान्त में उन्होंने पूछा— 'श्रापका स्वास्थ्य ऐसा खराब रहता है। द-१० प्राणियों के निर्वाह का बोभ श्राप पर है। इधर महात्माजी के कामों में पड़ने से तो कभी भी जेल में जाना पड़ सकता है, इसका भी कुछ सोच लिया है ?'

"महात्माजी को पत्र लिखने से पहले ही सोच लिया था। क्या इतनी मोटी बात भी न सोचता ?"

'तो क्या सोचा है १ जेल चले गये तो घरवालों की गुजर कैसे होगी?' 'कैसे होगी—जैसे भगवान करावेगा वैसे होगी। जवतक मैं श्राज़ाद हूं, जिन्दा हूं श्रीर बीमारी से बिछीने पर पड़ नहीं गया हूं तब तक मेरा धर्म है कि पहले घर वालों को खिलाऊं फिर मैं खाऊं। जिस दिन मैं जेल चला गया, मर गया, या बीमारी से बिछीने पर पड़ गया उस दिन उनका भगवान मालिक। मेरे मर जाने पर जो उनका होगा वही जेल जाने पर होजायगा। कोई खैर-खबर लेने वाला न हुआ तो ५२ लाख भिखमंगों में द-१० की संख्या श्रीर बढ़ जायगी। इससे श्रिधिक क्या होगा? वह दिन मेरी सच्ची परीच्चा का होगा। जेल में यदि मैं सुनूंगा कि मेरे परिवार के लोग भीख मांग रहे हैं तो मैं इसे 'स्वराज्य' के लिए श्रपना सम्पूर्ण त्याग समफ कर हर्ष से फूला न समाऊंगा। इससे श्रिधिक तो मैंने श्रीर कुछ नहीं सोचा है।'

जमनालालजी शायद ऐसे उत्तर के लिए तैयार न थे। वे बहुत प्रभावित हुए। सहानुभूति के स्वर में बोले—'नहीं, ऋाखिर जो देश के लिए कष्ट सहते हैं, उनके परिवार वालों की चिन्ता करने वाले लोग भी होते हैं। ऋापको कोई चिंता नहीं रखनी चाहिए। मैंने तो यह देखने के लिए यह प्रश्न किया था कि ऋापकी कितनी तैयारी है। ऋापके उत्तर से मुक्ते बहुत सन्तोष हुआ।

इसी अवसर पर जमनालालजी की कड़ाई के एक-दो प्रसङ्ग और याद श्रारहे हैं। मैं सावरमती सत्याग्रहाश्रम में सपिरवार रहने लगा था। जमनालालजी ने भी अपने रहने के लिए एक अलग बंगला बनवाया। उनका स्वभाव ही था कि जिसे अपनाते सच्चे हृदय से अपनाते। 'हिन्दी नवजीवन' की अन्तिम जिम्मेदारी उन्हीं पर रक्ली गई थी, अतः मुमसे व मेरे परिवार से उन्होंने बड़ी जल्दी घनिष्ठता स्थापित कर ली। मैं सङ्कोची हूँ—फालतू जान-पहचान बढ़ाने की आदत नहीं है। काम-काज के सिलसिले में जितना परिचय हो जाय उतना ही काफ़ी सममता हूँ। पर जमनालालजी का प्रेम आकामक था। इस घनिष्ठता के भरोसे मैं एक प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुँचा। धार (मालवा) में एक मालवीय भवन— बोर्डिज़ हाउस था। उसके व्यवस्थापक बंबई में चन्दा करने गये हुए थे। वहां से उन्होंने मुभे लिखा कि यहां के लोग कहते हैं कि यदि जमनालालजी पहले चन्दा लिख दें तो यहां अच्छी रकम मिल सकती है। आप उनसे सहायता लिखवा लें तो हमारा काम यहां आसान होजाय।'

मैंने मनमें सोचा, यह बहुत मामूली बात है। जमनालालजी ब्राच्छे कामों में सहायता दिया ही करते हैं। मैंने इसी तरह सीधा प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। मुक्ते याद पड़ता है, उस दिन देवदासभाई भी किसी काम से उनके पास गए या बैठे हुए थे। जमनालालजी बोले—'मैं बिना जान-पहचान के किसीको चन्दा नहीं देता।' मेरे सिर पर मानो पत्थर गिर पड़ा। तो भी मैंने जब्त करके कहा—

'लेकिन मैं इन्हें जानता हूँ।'

'श्रापने खुद इनका काम देखा है ?'

'हां, मैं खुद धार गया था—इनकी संस्था में भी हो आत्रा हूँ।'

'किंतु मेरे सन्तोष के लिए इतना काफी नहीं है। जब तक मैं खुद नहीं देख लेता तबतक मैं कहीं चन्दा या सहायता नहीं दिया करता।'

मैंने बड़ा साहस करके कहा--'तो श्राप खुद न दीजिए, दूसरों से दिला दीजिए।'

'वाह, ऐसा कैसे हो सकता है ! जिस काम में मैं खुद न दूँ उसमें दूसरों को देने की प्रेरणा कैसे कर सकता हूं । यदि काम अञ्छा है तो मुभ्ने खुद क्यों न देना चाहिए !'

'पर काम तो अञ्जा है, मैं जानता हूँ।' 'लेकिन मैंने तो नहीं देखा है।'

सारी बातजीत में काफी बेरुखी उन्होंने दिखलाई। मुफे बहुत बुरा लगा। उनके स्वमाव का यह पहलू मेरे लिए बिल्कुल नया था। जीवन में किसी से कुछ सहायता मांगने या दिलाने का यह पहला ही अवसर मुफे था। मैं वड़े आ्रात्म-विश्वास से उनके पास गया था। वह सब चूर-चूर होगया। देवदासमाई के सामने मैंने अपनेको बहुत लिज्जित व अपमानित भी अनुभव किया। पछुताने लगा कि ऐसे बे-रुखे आदमी के पास जाकर नाहक ही अपनी बात गंवाई। बड़ी बेवकूफी की। मेरे जी में दो-तीन वर्षटे तक उथल-पुथल मचती रही। अन्त को मैंने उन्हें एक खत लिखा, तब शांति हुई।

मैंने लिखा—''जीवन में यह पहली बार मुक्तसे बेवकूफी हुई है,— श्रापके स्वभाव व तौर-तरीके से परिचित नहीं था, इसीसे यह ग़लती हुई। श्राप विश्वास रक्खें,जिन्दगी में श्रव श्रापके पास ऐसी घृष्टता नहीं करू गा। इस बार जो श्रापको कष्ट दिया उसके लिए स्नमा चाहता हूँ।"

पत्र पाते ही वे मेरे घर दौड़े आये। तरह-तरह से मुफे समभाते व ऐसे मामलों के अपने कटु अनुभव व ऊंच-नीच बताते रहे। तुमको 'अपना' समभता हूँ, इसीलिए इतनी बे-रुखी से पेश आया। बापू के यहां भी कुछ ऐसी बातचीत होगई थी, जिससे मेरा चित्त स्वस्थ नहीं था। दो घएटे तक मुफसे व मेरी माताजी से बातचीत करते रहे व खुद ही माता जी से मेरे यहां भोजन करने का प्रस्ताव रख के अपने घर गये। चलाकर भोजन करने का प्रस्ताव रख जाना—यह उनकी आत्मीयता की पराकाष्टा थी। एक ही दिन में उनके दो सिरे के परस्पर विरुद्ध स्वभावों का यह परिचय मेरे लिए और भी कुत्इल का विषय था। इसमें उनकी महानता

छिपी हुई थी। त्र्यहिंसा का यह पदार्थ-पाठ ही उन्होंने सुभे दिया। उन्होंने शायद महसूस किया कि उनका व्यवहार सुभे बहुत नागवार लगा। इसका कितना बड़ा परिशोधन ?

उत्तर से कटोरता श्रीर भीतर से सहृदयता का एक श्रीर संस्मरण् यहां लिख देता हूँ। नागपुर-भएडा-सत्याग्रह के समय की बात है। जमनालालजी उसके 'लीडर' की हैसियत से गिरफ्तार होचुके थे। भंडा-सत्याग्रह को बल देने के लिए ए० श्राई० सी० सी० (महासमिति) की मीटिंग नागपुर में हुई थी। उस समय श्रजमेर-प्रांत की श्रोर से मैं उसका सदस्य था श्रीर उसमें जाने की बड़ी उत्सुकता थी। पर खचं कहां से लावें? जो बेतन मैं लेता था वह घर-खर्च पुरता था। उसमें लम्बे सफर की गुंजायश नहीं निकल सकती थी। मैंने सोचा कि श्रागे-पीछे जमनालालजी से कुछ व्यवस्था कर लेंगे, श्रमी तो दफ्तर से पेशगी ले लो। जमनालालजी से नागपुर जेल में मिला तो उन्होंने प्रश्न किया—यहां तक श्राने के खर्च का क्या इन्तजाम किया? मैंने सरल माव से कह दिया—'श्रमी तो दफ्तर से पेशगी ले श्राया हूँ, यही सोचा था कि श्रागे पीछे श्रापसे प्रवन्ध करा सूंगा।'

उन्हें मेरी यह पद्धति ठीक न मालूम हुई। जरा मालाकर बोले— 'त्रापने जब पहले मुम्मसे पूछ नहीं लिया है तो इस तरह मेरे मरोसे पेशागी लेना उचित न था। त्राप ही कहिए, यह बाजिब हुन्त्रा ?'

यह दूसरा वज्रप्रहार मुभ्तपर हुन्ना। मैं शरम से विल्कुल गड़ गया। मन में सोचा, नाहक ही इनसे इतनी त्राशा की, जो इतनी बात सुनने की नौबत ऋाई। परन्तु उनका ऐतराज ठीक था; ऋतः कहा—

'बाजिब तो नहीं था, पर श्राप इसकी चिन्ता न करें, मैं कोई-न-कोई दूसरा प्रबंध कर सूंगा।'

वे कुछ बोले नहीं। मैं चला श्राया। मेरे बाद ही स्वामी श्रानन्द उनसे मिले। वे नवजीवन-संस्था के जनरल मैनेजर थे। जब महीना अखीर हुआ व वेतन का समय श्राया तो स्वामीजी ने मुक्त वेतन के पूरे रुपये दिये। मैंने पेशागी रकम कटाने का सवाल पेश किया तो बोले—मुभे नागपुर जेल में जमनालाल जी ने नोट करा दिया है कि वह रकम उनके खाते नामे मांड दी जाय। मैंने कहा—इसकी जरूरत नहीं है, ब्राप इसमें से काट लीजिए। उन्होंने कहा—जमनालालर्जा की हिदायत के खिलाफ मैं नहीं जा सकता। मेरा हृदय जमनालालर्जा की उच्च हृदयता के सामने मुक गया। उन्होंने मुभे नसीहत भी की, फिर सहारा भी दिया। वे कोरे उन्देशक न थे।

एक श्रौर प्रसङ्ग भी लिख दूं। ग्वालियर राज्य के भूतपूर्व होम मेम्बर (स्वर्गीय) खारोराव पवाँर ने मुक्ते जरूरी में बुलाया। जब वे देवास (छोटी पांती) के प्रधान मन्त्री ये तभी (१६१४-१५ ईसवी) सरबटे साहब ने उनसे मेरा परिचय करा दिया था। मैं खर्च के लिए दफ्तर से पेशगी लेकर चला गया—खयाल तो यही किया था कि खारो साहब खर्च की व्यवस्था करेंगे। वे चाहते थे कि पूना में शिवाजी महाराज या शायद माधव महाराज (ग्वालियर के भूतपूर्व महाराजा) के पुतले का श्रमावरण महात्माजी के हाथों हो श्रौर उसमें वे मेरी सहायता चाहते थे। बातचीत के उपरान्त में साबरमती लौटा तो प्रसङ्ग से जमनालालजी ने पूछा—कहां गये थे? मैंने किस्सा सुना दिया। बोले—खर्च का क्या इन्तजाम किया था !

मैंने भेंभते हुए कहा—'सोचा था कि वे दे देंगे; पर उन्होंने इस विषय में कुछ पूछा ही नहीं। सम्भव है, बहुत छोटी बात समम कर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया हो। मुभे भी खुद कहने में सङ्कोच हुन्ना।'

'मुक्ते ऐसी ही शङ्का थी, इसलिए मैंने यह चर्चा चलाई। जो बुलाता है उसका फर्ज है कि वह खर्चे का इन्तजाम करे। लेकिन लोग अवसर अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं समक्ति। आप सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। फिर खर्च पुरता ही वेतन लेते हैं। आप जैसों को क्यों सङ्कोच करना चाहिए। या तो पहले ही खर्च मंगा लेना चाहिए, या तय करा सेना चाहिए अथवा बाद में भी मांग लेने में क्यों भिक्तकना चाहिए?' 'पहली दो बातें तो ठीक हैं; पर पिछ,ली तो मुक्तसे इस जन्म में नहीं हो सकतीं।'

श्रव भी जब कभी मैं विचार करता हूँ तो बुद्धि तो यही जवाब देती है कि सार्वजिनक सेवक को श्रपनी श्रावश्यकता भर मांग लेने में सङ्कोच या भिभक्त न होना चाहिए। भिभक्त या लज्जा का कारण उनके श्रम्दर रहा सूदम श्रदङ्कार ही मासूम होता है। स्वाभिमान व श्रदङ्कार में बड़ी सूदम विभाजक रेखा है। सामने वाला जब हमसे श्रमुचित व्यवहार करता या कराना चाहता हो तब जो विरोध का भाव मन में पैदा होता है वह स्वाभिमान है; श्रपनी खुशी से उपयोगी व धर्म समभकर जो व्यवहार किया जाता है उसमें यदि लज्जा या श्रपमान का श्रमुभव हो तो वह श्रदङ्कार का चिह्न है।

-:38:--

### जब्त के अवसर

श्रहिंसा के मानी हैं चतुर्मुखी संयम । श्रव सक जो श्रहिंसा की धारा शायद पूर्वार्जित संस्कारों के बल पर मेरे श्रन्दर वह रही थी वह श्रव महात्माजी के चरणों में पहुँच जाने के बाद बुद्धि-युक्त होने लगी । मुफे भीतर से ऐसा लगने लगा कि श्रपनी 'तुनक-मिजाजी'कम होनी चाहिए । 'सरस्वती' छोड़ी, 'प्रताप' छोड़ा—श्रव 'नवजीवन' छोड़ने की बारी न श्रानी चाहिए । महात्मा जी के पास पहुँचकर जो 'हिन्दी नवजीवन' निकालने का श्रवसर श्राया उसे मैंने ईश्वर के द्वारा प्रकारान्तर से मेरी उन भावनाश्रों की पूर्ति ही समभा जो विद्यार्थीं-जीवन में 'केसरी' जैसा पत्र हिंदी में निकालने के बारे में मेरे मन में उदय होती रहती थीं । इससे पहले कभी स्वप्न में भी यह खयाल न हुत्रा था कि महात्माजी की छन्न-छाया में रहने का कभी सौमाग्य मिल सकता है । सावरमती पहुँचने के शायद १-२ महीने पहले ही इन्दौर में वैजनाथ जी' व मेरे एक भाई से

बातचीत होते हुए मेरे मुँह से ये उद्गार निकल पड़े थे—'यदि श्राप लोगों का यह खयाल सही है कि इन्दौर में मेरे दिन व्यर्थ जारहे हैं, मेरे लायक यहां का वातावरण नहीं है, तो मुफ्ते श्रवश्य ही कोई श्रानुकूल श्रवसर व वातावरण मिले बिना न रहना चाहिए।' इतने शीघ ही ऐसा सुश्रवसर मिलने से मुफ्ते उसमें प्रत्यच्च ईश्वर का हाथ दिखाई देता था। ये सब भावनाएं व कारण मिलकर मेरे लिए वे सीमायें निर्धारित कर रही थीं जिनमें मेरा छुई-मुईपन श्रपने श्राप नियंत्रण में श्राने लगा। इस सिलिसले में मैंने तीन निश्चय किये—(१) श्रपने ऊपरी लोगों को शिकायत का कोई श्रवसर न देना चाहिए। (२) श्रपनी सुख-सुविधा के लिए किसी से कुछ न कहना चाहिए व तुनक-मिज़ाजी में 'हिन्दी नवजीवन' छोड़कर कहीं न जाना चाहिए।

स्वामी श्रानन्द ' खुद भूत की तरह काम करने वाले श्रादमी थे। बाल-ब्रह्मचारी, गायत्री पुरश्चरण किये हुए,एक तेजस्वी ब्राह्मण हैं। उन्होंने जब कोई आजा किसी को दी तो उसका पालन होना ही चाहिए। कार्य-तत्पर व कार्यदक्त ऐसे कि मिनटों में महल खड़े करदें व तैज मिज़ाज भी ऐसे कि मिनटों में उसे दहा भी दें। खुद महात्माजी भी इसमें उनकी दाद देते थे। उन्हींके मातहत मुभ्ते काम करना था। हिंदी सम्पादकीय विभाग से यद्यपि उनका सम्बन्ध न था, तो भी सारी 'नवजीवन-संस्था के वे सर्वे-सर्वा बने हुए थे। हिंदी टाइप का ऋहमदाबाद में चलन नहीं के बराबर होने से 'हिदी-नवजीवन' के शुरू के श्रंकों को निकालने में बड़ी बाधायें पेश ऋातीं। कई प्रेसों में कम्पोज कराया जाता, फिर एक जगह फार्म मंगाकर छापा जाता । हिंदी टाइप का ऋार्डर बम्बई दे दिया गया था, मगर वहां से बड़ी सुस्ती होरही थी। त्रातः स्वामीजी का हुक्म हुआ - श्राप तीन दिन तक श्रहमदाबाद में रहकर 'हिंदी नवजीवन' निका-लिए व तीन दिन तक बम्बई में रहकर नया टाइप ढलवाकर जल्दी भिजवाइए । भेरा खयाल है कोई एक महीने तक इस तरह दिन-रात १--- नवजीवन संस्था ग्रहमदाबाद के प्रधान व्यवाशापक

दौड़-धूप लगी रहती । गुजराती कम्पोजीटर हिंदी का बड़ा ग़लत कम्पोज़ करते । मेरी लिखावट उनके पढ़ने में नहीं त्राती थी । स्वामीजी का त्रार्डर हुत्रा कि एक स्लिप में सात सतरें, एक सतर में पांच-छः शब्द साफ-साफ श्रलग-श्रलग लिखा कीजिए । फिर भी शुरू में प्रूफ संशोधन करते-करते मेरी नाकों दम श्राजाता। 'पेपर' के दिन तो दिन-रात ही जागना पड़ता । फिर मेरा स्वास्थ्य तो खराब रहता ही था । मगर मैं न हारने का प्रणा कर चुका था । पहला श्रङ्क निकलते ही स्वामीजी से टक्कर होने का श्रवसर श्रागया ।

'हिंदी नवजीवन' के निकलते ही बम्बई में गुजराती 'नवजीवन' की मांग कम होगई। तब स्वामीजी ने हक्म निकाल दिया कि बम्बई में 'हिंदी नवजीवन' की फुटकर विकी नहीं होगी, जो प्राहक बन जायंगे उन्हें डाक से भेजा जायगा । गुजराती 'नवजीवन' के खातिर इस तरह 'हिंदी-नवजीवन' का प्रचार रोक देना बहुतों को ऋखरा। जमनालालजी को भी यह श्रनुचित प्रतीत हुन्ना। स्वामीजी को समभाया, पर उन्होंने श्रपना त्रार्डर नहीं बदला । मेरा विचार हुन्ना वापूजी से इसका फैसला कराना चाहिए। मैं बाप के पास गया तो वहां पहले से ही एक सज्जन स्वामीजी की शिकायत लिये बैठे थे—'जब मैं पहुँचा तो वापू के ये शब्द मेरे कानों में, पड़े 'मैं जानता हूं स्वामी बहुत तेज त्यादमी है, कभी-कभी ज्यादती भी कर जाता है, पर मेरे पास उसके जैसा दूसरा प्रबंधक नहीं, तुम खुद उसका काम संमाल लो या दूसरा त्रादमो लाख्रो तो मैं उसे दूसरे काम में लगा दं। मुक्ते भी उसकी कुछ बातें अञ्छी नहीं लगतीं, पर सहन करता हूँ।' यह सुनकर मैंने अपनी बात अपने मन में हो एखलो। मैं समक गया, यही जवाब श्रपने को भी मिलने वाला है। श्रव स्वामीजी से लड़ने में फायदा नहीं, स्वामीजी का हृदय जीतकर ही उन्हें पटाया जा सकता है।

जो मनुष्य जैसी रुचि या स्वभाव का होता है उसे वैसे ही काम व वैसे ही व्यक्ति पसन्द आते हैं। मिहनती आदमी को काहिल से नफरत होबी है। आशादायी आज्ञापालक से खुश रहता है। तेज मिजाज आदमी

श्रपनी श्राज्ञा की श्रवहेलना सहन नहीं कर सकते। स्वामीजी मिहनती भी थे व तेज मिजाज भी । भैंने निश्चय किया कि चाहे दिन-रात वक्त-बेवक कैसे ही काम क्यों न करना पड़े, कभी 'नाहीं' नहीं करेंगे। स्वामीजी की जैसी हिदायतें होंगी उनका ऋचरशः पालन कर देंगे। स्वामीजी जब बलाते प्रेस त्राजाता: जैसी व जिस कम से कापी मांगते उसी तरह देता; जब जहां भेजते चला जाता: ऋपनी सुख-सुविधा का कभी कोई उज्रखड़ा नहीं करता। इसका परिणाम यह हुन्ना कि स्वामीजी मुभ्भपर प्रसन्न ही नहीं रहने लगे, मेरा लिहाज भी रखने लगे । बम्बई में फ़टकर बिकी न होने देने सम्बन्धी ऋपना ऋार्डर तो उन्होंने नहीं बदला, पर ऋब 'हिंदी-नवजीवन' भी उनके लिए उतने ही ध्यान का विषय बन गया जितना कि गुजराती 'नवजीवन' था । कई बार 'हिंदी-नवजीवन' का व मेरा काम पहले कर देते। कभी देर होजाती या कुछ श्रीर गड़बड़ होजाती तो स्नेह से निवाह लेते । यहां तक कि आगे चलकर जब १६२५ में श्री जमनालालजी व शंकरलाल जी बैंकर ने मेरे राजस्थान में जाकर काम करने की स्वीकृति बापूजी से ले ली तो स्वामीजीबापू से लड़ें - 'क्या हरिभाऊ पर मेरा इक नहीं है । मेरी राय लिये विना ऋापने कैसे उनके जाने का फैसला कर दिया ? वे मुक्ते छोड़कर नहीं जा सकते।' अन्त को बापू को अपना फैसला स्थगित कर देना पड़ा।

इस प्रकार स्वयं-प्रेरित संयम के जो अवसर आये, उनसे मुक्ते बड़ा लाभ हुआ। 'हिंदी-नवजीवन' के लिए बापू के 'यंग-इरिडया' व 'नवजीवन' के लेखों का जो अनुवाद करना पड़ता था, उससे सत्य, अहिंसा, खादी-सम्बन्धी बहुत भोजन मुक्ते भिलने लगा। इसी समय मेरी बुद्धि ने अहिंसा-धर्म सदा के लिए प्रह्रण कर लिया। यह प्रत्यन्त जान पड़ा कि बापू कोई द्रष्टा हैं, युग-पुरुष हैं। ज्यों-ज्यों अहिंसा का मर्म समक्त में आता गया त्यों-त्यों 'तुनक-मिजाजी' अपने-आप दबती गई। दूसरों को अहिंसात्मक पद्धित से जीतने के प्रयोगों में दिलचस्पी होने लगी। अहिंसा के उदय का फल यह निकलना चाहिए कि लोग हमसे मतभेद भले ही

रक्कों, पर हमारे प्रति उनकी सद्भावना जरूर रहे व बढ़ती रहे । हर दल व गिरोह में हमारी चाह हो व रहे । हरेक को हम'ख्रपना ब्रादमी मालूम होते रहें । मुक्ते इसका ब्रानुभव एक घटना से हुख्या ।

त्राश्रम-सावरमती-में उस समय तीन व्यक्ति प्रधान थे-स्वर्गीय मगनलाल भाई गांधी, काका साहब कालेलकर, स्वर्गीय महादेव भाई। मगनभाई ब्राश्रम के व्यवस्थापक थे, काका साहव राष्ट्रीय विद्या-लय के त्राचार्य, व महादेव भाई बापू के दहने हाथ। कार्य-विभाग, रुचि-वैचित्र्य, स्वभाव-भेद से तीनों में बाज-वाज बातों पर मतभेद रहता था: मगनमाई व काका साहव में इसकी मात्रा ऋधिक होजाती थी। मैं वीनों से सम्पर्क रखता था, तीनों को ऋपना 'गुरुजन' मानता था। बचपन से ही मुफ्ते मेरे चचाजी ने यह शिक्षा दी थी कि दो शत्रश्रों में सदा मेल कराने का यत्न करना चाहिए-कम से कम मित्रों में फुट डालने की जिम्मेदारी तो अपने ऊपर हरगिज न लेनी चाहिए।' मैं वहां सदैव एक तरफ की वही बात दूसरी तरफ कहता था जिससे आपस में स्नेह व सौहार्द्र बढ़े । एक-दूसरे के गुणों व सद्भावनात्र्यों की ही चर्चा एक-दूसरे से करता। एक की की हुई स्त्रालोचना नहीं, बल्कि प्रशंसा दूसरे तक पहुं-चाता । ऋतः ये तीनों मुखिया मुभे ऋपना स्नेह-पात्र सम्भते थे । जब जमनालालजी ने इन तीनों से ऋलग-ऋलग यह पूछा कि ऋाश्रम में कौन व्यक्ति ऐसा है जो बापू के सिद्धान्तों को समभता है, व जिसे राजस्थान में काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तो मगनभाई ने मेरा नाम सुकाया, काका साहब ने भी मेरा ही समर्थन किया, महादेवभाई ने कहा श्रादमी तो एक हरिभाऊ ही यहां ऐसा है, पर मैं नहीं समभता कि उसका स्थान श्राश्रम को छोड़कर कहीं श्रन्यत्र है। खुद श्री जमनालालजी ने ही किसी ऋवसर पर मुफ्ते यह बात कही थी। जब तीनों ऋोर से समर्थन प्राप्त हुआ तब मेरा नाम बापू के सामने रक्खा गया, लेकिन अन्त में स्वामीजी ने उस फैसले को उस समय तो रह करा दिया।

#### सिपाही की स्प्रिट

श्रव में श्रपने को श्रहिंसात्मक-सेना का एक सिपाही मानने लगा। जिन दिनों 'हिंदी-नवजीवन' निकला, युवराज के स्वागत बहिष्कार का श्रान्दोलन चल रहा था। उस सिलसिले में क्रिमिनल ला श्रमेंडमेंट एक्ट को तोड़ने की बारी श्रागई थी। मैंने भी स्वयं-सेवकों के दल में श्रपना नाम लिखाना चाहा। पूज्य बापू से पूछा तो उन्होंने कहा—'तुम्हें 'हिंदी-नवजीवन' का काम करते-करते ही पकड़ा जाना है। सिपाही का काम श्रपनी ड्यूटी पर जमा रहना है। उनका श्रान्तिम बचन सदा के लिए मेरे हृदय पर श्रिक्कत होचुका।

जब 'हिंदी नवजीवन' की जिम्मेदारी लेकर मैं बापू के पास रहने लगा तो मैंने उनके प्रति ऋपना यह व्यवहार निश्चित किया—बापू का कम से कम समय लेना, उनको ऋषिक से ऋषिक निश्चित्त करना, काम इस तरह करना कि ऋपने कारण बापू को कहीं से उलहना न मिले, न खुद बापू को उलहना देना पड़ें। तदनुसार बम्बई में बापू के प्रथम दर्शन के बाद, जहां तक मुक्ते याद पड़ता है, 'हिंदी नवजीवन' का पहला ऋक्ष लेकर ही ऋथींत कोई दो-ढाई मास के बाद में बापू से मिला था। जब कि बड़ें से बड़ा ऋादमी भी बापू से दो मिनट मिलना ऋपना ऋहोभाग्य समभता था, तब इतने निकट रहते हुए इतने बड़े प्रलोभन को रोकने में मुक्ते ऋपने साथ बहुत लड़ना पड़ता था। परन्तु हरबार 'सिपाही की स्प्रिट' की जीत होती थी।

जब 'हिंदी-नवजीवन' का पहला श्रङ्क निकला तो उसे लेकर मैं महात्माजी के पास गया व कहा—'यह श्रापकी पसंद के माफिक निकला है या नहीं, यह जानने श्राया हूँ।' 'श्रच्छा, रख जाश्रो, देखकर बता-ऊंगा।' दूसरा श्रङ्क निकलने पर उसे लेकर फिर मैं गया—'यह दूसरा श्रङ्क निकल गया। पहला श्रापने देख लिया होगा। श्राप कुछ बता वें

तो—' उन्होंने हंसकर कहा—'लेकिन मैं तो ग्रामी तक पहला ग्राङ्क भी नहीं देख पाया हूँ । ग्राव तो मुक्ते शायद ही समय मिले । लेकिन तुमं ग्रापना काम उत्साह से करते रहो । जब कभी कोई बात मुक्ते स्केगी तो बता दूंगा, या कोई शिकायत ग्रावेगी तब कहूँगा । तब तक तुम ऐसा ही समक्तो कि तुम्हारा काम मुक्ते पसन्द है ।'

इस उत्तर से मुभे कोई सहायता तो नहीं मिली, इतना समभ लिया कि बापू को काम बहुत है। अपन भी इनको क्यों व्यर्थ कष्ट दें। इसके बाद उनसे मैंने 'हिंदी-नवजीवन' के विषय में कोई बात नहीं पूछी। कोई ६-७ महीने के बाद ही वे गिरफ्तार होकर सावरमती जेल में पहुँच गये। तब एक दिन जमनालालजी ने मुभसे कहा—'जेल में वापू ने खुद चला-कर तुम्हारे लिए पूछा व कहा कि अच्छा आदमी है। उसकी या उसके काम की अवतक कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई।'

मेरा मन हुआ कि जेल में जाकर बापूजी के दर्शन करूं, लेकिन दो भावों ने रोक दिया। एक तो यह कि ऐसे महापुरुप को एक बन्दी के रूप में देखने में कौन-सा गौरव है। जो संसार की सब पीड़ित जातियों के उदार के लिए आया है, उसे ब्रिटिश सरकार के जेलखाने में देखना अपनी पामरता को ही अधिक अनुभव करना है। दूसरे यह कि मेरा कोई काम तो ऐसा है नहीं जो उनसे मिले या पूछे विना अटक रहा हो। अतः सिपाही को तो अपनी ड्यूटी पर ही जमे रहना उचित है।

शुक्रवार की रात को वे गिरफ्तार हुए व शनिवार को श्रदालत में उनकी पहली पेशी हुई। शनिवार 'हिंदी-नवजीवन' का 'पेपर हें' था। मेरा जी ललचाया कि श्रदालत में मुकदमा मुनने जाऊं। पर याद श्राया 'सिपाही को तो श्रपनी ड्यूटी पर ही जमे रहना चाहिए।' फिर मन को समभाया—'श्राज तो मुकदमा खतम होगा नहीं। श्रगली पेशी पर चलेंगे।' इत्तफाक से दूसरी व श्राखिरी पेशी भी शनिवार को पड़ी। वहीं मेरा 'पेपर हें'। किसीने, शायद स्वामीजी ने, कहा था कि देख श्राश्रो, पेपर एक दिन लेट कर दो। सारे हिंदुस्तान से बड़े-बड़े लोग श्राये हैं,

मुकदमा ऐतिहासिक महत्त्व रखता है, बापू का वक्तव्य श्रपने ही ढंग का होगा-परन्तु मुक्ते ड्यूटी छोड़कर जाना श्रच्छा नहीं लगा। इतना बड़ा सौभाग्य मुफ्ते छोड़ना पड़ा, इसका रख होने के बजाय उल्टा श्रपनी ड्यटी में लगा रहा' इस बात का सन्तोष ही अवतक मुभी है। अहिंसात्मक सेना में तो कड़े अनुशासन की श्रीर भी श्रावश्यकता है। जब मैं स्वयं-सेवकों को केवल अधिवेशन देख लेने, बड़े नेताओं के सम्पर्क में आजाने, या श्रपनी ड्य टी छोड़कर जल्सा देखने के लिए श्रा जुटने के दृश्य देखता हूँ तो श्रपने सैनिक श्रनुशासन की कमी व इसलिए स्वराज्य-प्राप्ति में होने वाली देरी का मर्म त्रांखों के सामने त्रा जाता है। त्राहिंसक सिपाही मारता नहीं, खुद मरता है: दूसरे को कष्ट नहीं देता, खुद कष्ट उठाता है: दूसरे का द्रेष-द्रोह नहीं करता, दूसरे भले ही उसका द्रेष-द्रोह करते रहें: पर काम तो उसे भी एक अनुशासन में रहकर ही करना पड़ता है। यदि ऊपरियों की त्राज्ञा मानने व पालने, त्रपनी ड्यूटी पर रहते हुए बड़े से बड़े प्रलोभनों को ठुकरा देने, खुशी-खुशी नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति स्वयंसेवकों में न हो तो वे कदापि ऋहिंसक युद्ध में -- सत्याग्रह में --नहीं जीत सकते । एक सत्याप्रही को ऋपनी सारी लड़ाई ऋकेले भी, व संगठित रूप में भी, चलानी पड़ती है। श्रकेले की लड़ाई तो मुख्यतः उसके गुण-बल, तपोबल से चलेगी; परन्तु सामूहिक लड़ाई बिना सङ्गठन व अनुशासन के कदापि नहीं लड़ी जा सकती। अकेले की लड़ाई में भी उसे श्रात्म-संयम, श्रात्मानुशासन की बहुत श्रावश्यकता रहेगी। उसके शरीर के सब स्रंग-प्रत्यंग: मन की सारी विविध भावनाएं, व बुद्धि के समग्र विचार जबतक एक ताल-सुर में काम न करने लगेंगे तबतक वह श्रकेले भी सच्चा सैनिक नहीं बन सकता । उसके तन, मन, आतमा की सारी शकि सामने वालों का प्रतिकार करने में नहीं लग सकती। अतः क्या व्यक्तिगत व क्या सामृहिक दोनों प्रकार के संग्रामों में संगठन व अनुशासन उसी प्रकार ऋनिवार्य हैं, जिस प्रकार शरीर को कायम रखने के लिए फेफड़ों में शुद्ध हवा का ख्राना व जाना जरूरी है।

महात्माजी की गिरफ्तारी व सजा के बाद 'हिन्दी नवजीवन' के सम्या-दकत्व का सवाल उठा। जमनालालजी ने सलाह दी कि 'सम्पादक के स्थान पर वैजनाथजी का नाम दे दो: तुम्हारे पीछे बड़ा कुटुम्ब है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, सम्पादक में नाम जाने से किसी भी समय जेल जाने की नौबत त्र्या सकती है।' मुभ्ते उनके प्रस्ताव पर तो त्र्यापत्ति नहीं थी, पर दलीलें नहीं जंची । मैंने कहा- 'यदि नाम देने में कोई वड़ाई या प्रसिद्धि का सवाल है तो शौक से वैजनाथजी का नाम दिया जाय। मैंने अभी तक कहीं भी अपने नाम का प्रचार नहीं चाहा है। लेख-कवितादि बनावटी 'मालवमयूर' 'भारतभक्त' श्रादि नामों से देता रहता हं । मेरा मत है कि मनुष्य को अपना नाम तब देना चाहिए, जब उसके कार्यों से लोग उसे जानने के लिए उत्सक हो उठें। अतः नाम का मुफं शौक नहीं है; परन्तु यदि नाम देने में खतरा है, जैसा कि आप बताते हैं कि जेल जाना होगा, तो इस गौरव का पहला ऋधिकारी मैं हूं, मेरे जेल जाने के बाद महोदयजी का नाम दिया जायगा।' जमनलालजी को भेरी दलोल ठीक मालूम हुई व 'हिन्दी नवजीवन' के सम्पादक की जगह मेरा नाम जाने लगा ।

मेरे मत में सिपाही वह है जो ख़तरे के सामने दौड़ा जावे। खतरे को निमन्त्रण देना मूर्खता हो सकती है, पर सामने त्राये खतरे से मुंह मोड़ने वाला सिपाही हरिगज़ नहीं हो सकता। जो अपने को खतरे में डाल सकता है वही दूसरे को खतरे से बचा सकता है। खुद को खतरे में डालकर दूसरे को बचाना अहिंसा का ही एक रूप है।

## राजस्थान में

मेरे साबरमती स्नाने के बाद जीतमलजी बनारस चले गये। वहां उनकी इच्छा हुई कि 'मालवमयूर' निकाला जाय, व मुम्ते लिखा कि त्र्याप सम्पादन-भार ग्रहण कर लीजिए । मैंने तुरन्त 'हां' कर ली । एक पुराना संकल्प पूरा होने जारहा था। 'मयूर' छोटा था—पर पाठकों के हृदयों में नाचने लगा—ऐसा कहूँ तो ऋत्युक्ति न होगी। साबरमती के गुरुजनों व मित्रों के सहयोग, सुम्हाव आदि से वह हिंदी के गएयमान्य पत्रों में खपने लगा। 'प्राचीन मालव' नामक लेखमाला मैंने गुजरात विद्यापीठ की लायब्रेरी में रात-रात भर जगकर बड़े परिश्रम से लिखी थी। हिंदी में शायद पहली बार वह सामग्री पाठकों को मिली थी। 'मयूर'की कुछ समालोचनायें पढ़कर भाई प्यारेलालजी ने कहा था-- आपकी यह शैली बिल्कुल नई है। उसके 'स्वगत' पाठकों में स्फुरणा पैदा करते थे। स्नाब् सम्बंधी मेरे लेख भी बहुत रुचि से पढ़े गए । पूज्य बापूजी के बल रहते हुए 'हिंदी नवजीवन' जिस तरह चला उससे मित्रों व पाठकों को काफी संतोष रहा। एक पत्र ने तो समालोचना में यहां तक लिखा था कि--मालूम होता है, महात्माजी ही जेल से लेख लिखकर भेज देते हैं। 'हिंदी-नव-जीवन' 'मालवमयूर' दोनों का काम व मेरा आश्रम में आचार-व्यवहार देखकर जमनालालजी के मन में यह भाव पैदा हुआ कि इसे राजस्थान में भेजा जाय। इधर कोरे लेख लिखते-लिखते व उनमें रचनात्मक कामों का महत्त्व समभाते-समभाते मुभे श्रपनी लेखनी खोखली मालूम पड़ने लगी । बिना प्रत्यत्त काम किये कोरे लेख लिखते रहने से मन में श्रसन्तोष रहने लगा। इधर बाबाजी 'राजस्थान जा पहुँचे थे, व तकाजा कर रहे थे कि तुम इधर काम करने आत्रों।

शायद १६२४ में फतेहपुर (जयपुर) में श्रग्रवाल महासभा का

जल्सा था। राजस्थान में खादी काम को बढ़ाने व सुव्यवस्थित करने के लिए त्र्राखिल भारतवर्षीय चर्खासंघ के मन्त्री श्री शंकरलाल भाई वैङ्कर व श्री मगनलाल भाई गांधी उन्हीं दिनों जयपुर रियासत में त्र्याये हुए थे। जमनालालजी की प्रेरणा से मैं भी उनके साथ फतेहपुर गया। वहां श्री जयनारायण जी व्यास' से पहली बार मेंट हुई। जीतमल जी भी त्राये । वे बनारस जाकर उल्टा दुःख में पड़ गये थे । इन्दौर में एक बार उनके मेरे बीच चर्चा चली थी कि सार्वजनिक सेवकों को निर्वाह की समस्या कैसे हल करना चाहिए। जीतमलजी का मत या कि पहले कमाकर रुपया जोड़ लें, फिर बेफिकी से देश-सेवा करते रहें। मैंने बताया था कि अव्वल तो १०-१५ साल दिये विना काफी रुपया जुट नहीं सकता। जुटा भी तो तब तक हमारी सेवा-भावनायें कायम भी रहेंगी या नहीं, कौन कह सकता है। रहीं भी, तो जीवन के ऋच्छे जवानी के कामकाज करने के दिन तो धन कमाने में गये, थका-मांदा ऋधेड़ शरीर हम देश के हवाले करेंगे। फिर रुपया जोड़ने में कुछ न कुछ तिकड़म, वेईमानी जरूर करनी पड़ेगी, ये संस्कार हमारी देश-सेवा में बाधक होंगे, ऋतः यह रास्ता गलत है। यदि हमें सेवा ही करनी है तो हम तो श्रपने इसी संकल्प पर दृढ रहकर ऋपनी रुचि का सेवा-कार्य चुन लें, व निर्वाह की साधारण व्यवस्था सोचकर शेष भार परमात्मा पर छोड़ दें। मैंने इस प्रसङ्घ की याद दिलाकर जीतमलजी से कहा-बोलो स्राप घाटे में रहे कि मैं। उनकी भी इच्छा हुई कि कोई सेवा-प्रधान साहित्यिक काम किया जाय। मैंने जमनालालजी से उनका परिचय कराया । उन्होंने उन्हें प्रोत्साहन दिया । जमनालालजी बार-बार स्व० भिन्न ऋखरहानन्दजी के गुजराती के सस्त साहित्य वर्द्ध क कार्यालय की प्रशंसा किया करते थे, व चाहते थे कि हिन्दी में भी ऐसी ही संस्था खुले तो अञ्छा । जीतमलजी के मिल-जाने से उनका यह स्वप्न पूरा होने के लक्त्या दिखाई देने लगे। ऐसी संस्था हिंदी में खड़ी करने की योजना पर थोड़ा विचार हुआ। यही १--- श्रव मारवाद राज्य के नेता।

स्मागम सस्ता-साहित्य-मण्डल की बुनियाद है।

फतेहपुर महासभा के बाद शंकरलाल माई व मगनलाल माई के साथ में अमरसर, गोविंदगढ़ आदि खादी केन्द्रों को देखने गया। वहां खादी कार्य में जो रुचि मैंने दिखलाई, खादी-यात्रा पर जो लेख 'हिंदी-नवजीवन' के लिए लिखे उनसे शंकरलाल माई मेरी ओर आकर्षित हुए। शायद इन्हीं दिनों उनके मन में यह विचार हढ़ हुआ कि खादी-प्रचार के लिए यह आदमी राजस्थान में उपयोगी हो सकता है। फिर जमनालालजी की व उनकी बातचीत होनेपर यह तय हुआ कि इसे खादी-प्रचार व गांधी विचार-प्रचार की दृष्टि से राजस्थान में भेजना चाहिए। जब जमनालालजी ने मुक्स पूछा तो—मैं तो पहले ही से इस उधेड़-बुन में था—मैंने उनके सुक्ताव का स्वागत किया। पूज्य बापूजी से उनकी बात भी होगई, पर स्वामी आनन्द ने उस फैसले को उलटवा दिया।

कुछ समय बाद मैंने खुद ही स्वामीजी से बात-चीत की कि स्राप क्यों मुभे यहां रोकना चाहते हैं। मैंने भी यह सोच लिया था कि स्वामीजी के स्राशीर्वाद मिले बगैर यहां से जाना न हो सकेगा, व जाना उचित भी न होगा। स्रातः उन्हें राजी करने का मैं यत्न करने लगा। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो 'हिंदी-नवजीनव' की है। उसे कौन चलावेगा १ नये-नये स्रादमियों से मुभे रोज मंभठ करनी पड़ेगी। स्रापके लिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि 'हिंदी-नवजीवन' के सिवा स्रापका कोई स्थान है, या हो सकता है। मैंने समभाया कि किस तरह मुभे खुद स्रापनी लेखनी खोखली मालूम होती है, किस तरह बचपन से मेरे मन में स्रापने प्रांत की सेवा के भाव हढ़ हो रहे थे, 'मालवमयूर' के कारण किस तरह उसके लिए स्राव चेत्र स्रानुकृल होगया है, वापू से सीखकर यदि लोग दूसरे प्रांतों में जावें तो किस तरह बापू का काम सुगम हो सकता है, व साथ ही स्राश्वासन दिया कि 'हिंदी-नवजीवन' के लिए स्रादमी की चिंता स्रापको न करनी पड़ेगी। मैं भेजता रहूँगा, यदि कोई न मिला तो मैं राजस्थान छोड़कर खुद वापिस स्राजाऊ गा, मगर 'हिंदी

नवजीवन' का हर्ज न होने दूंगा । यों मेरा मन भी श्रव यहां से उच्छनें लगा है। वहां श्रिधिक काम कर सकूंगा, ऐसी श्राशा होती है। परन्तु श्रापका श्राशीवाद न मिले तो हिंगेंज नहीं जाऊंगा। तब स्वामीजी राजी होगए व पूज्य महात्माजी से मुफे राजस्थान में जाने की इजाजत मिल गई। उनसे भी यह शर्त करनी पड़ी कि 'हिन्दी नवजीवन' की चिन्ता श्रापको न करनी पड़ेगी। राजस्थान में रहते हुए वह मेरी पहली जिम्मेदारी रहेगी श्रीर इस जिम्मेदारी को मैंने श्रच्रशः निभाया भी। जब जरूरत पड़ जाती, श्रजमेर से श्रपने साथियों—महोदयजी, काशीनाथजी त्रिवेदी, शङ्करलालजी वर्मा को भेजता व कभी-कभी मैं भी यहां से श्रनुवाद करके भेजता रहता था।

में १६२६ की जनवरी में अजमेर आया। जब मेरे मित्रों को यह मालूम हुआ कि मैं राजस्थान में जा रहा हूं व अजमेर रहूंगा, तो उन्होंने कस कर विरोध करना शुरू किया — खास कर ऋजमेर रहने के विषय में कुछ मित्रों ने तो भविष्य-वाणी भी कर दी कि वहां जाकर तुम कीचड़ में फंस जात्रोगे। ऐसी त्-त्, मैं-मैं में पड़ोगे कि सांस भी नहीं लेने पात्रोंगे। वहां के पुराने नेतात्रों के रगड़ों भगड़ों का जिक्र करके कहते, वहां जाकर क्यों ऋपनी मट्टी पलीद करते हो ? खुद जमनालालजी ने भी चेतावनी दी थी कि वहां की राजनैतिक दल-बंदियों में न पड़ जाना । लेकिन इन भयानक चित्रों का मुक्त पर अगर कोई असर हुआ तो यह कि चलकर देखें तो अप्राखिर क्या खतरा या भयानकता वहां है ? मुभ्ते अपने आप पर इस बात का काफी विश्वास था कि मैं चाहे कैसी भी कठिनाइयों में पड़ जाऊंगा, पर उनसे हारूं व दन्नंगा हरगिज नहीं, व सबमें से साफ-पाक निकल आऊंगा। इसका कारण यह था कि मैंने यहां के व दूसरी जगह के रगड़े-भागड़ों का सार यह निकाल रक्ला था कि नेतत्व, धन व संस्थात्र्यों पर कब्जा करने के लिए ये भगड़े होते हैं। ऋपन हद्वता-पूर्वक इन मोहों से बचेंगे व बच जावेंगे। एक स्त्रियों के सम्पर्क का प्रश्न भी होता है, जिसे लेकर लोग टीका-टिप्पशी, निन्दा व बदनामी करके गिराने का प्रयत्न कर सकते हैं। ख्रतः मैं निश्चय करके चला कि नेतृत्व की होड़ में अपन कभी खड़े न रहेंगे। रुपये जो लावेंगे उन्हें संस्थात्रों में जमा करावेंगे, जहां उनका पूरा हिसाब रहेगा, जो खुद खर्चे करेंगे उसके पाई-पाई का हिसाब रक्खेंगे, अपना पैसा भले संस्था में खर्च हो जाय, पर संस्था का पैसा अपने घर-खर्च में न लगने पावे। संस्थाओं पर कब्जा करने का लोभ तो दूर, जहां उनमें दूसरे लोग भार उठाने की तैयार हुए नहीं कि अपन खुद उनमें से हट जाया करेंगे और स्त्रियों से काम-परता सम्बन्ध रक्खेंगे। काम होगा तो उनसे बोलने व स्रकेले में मिलने में भी संकोच न करेंगे, न होगा तो चार त्रादिमयों में भी मिलने व बातचीत करने की जरूरत न रक्खेंगे। मैंने इन निश्चयों को भरसक पालने का यत्न किया है, श्रीर यही कारण है कि मैं यहां के राजनैतिक जीवन में त्राकरठ डूब कर भी श्रभी तक इज्जत के साथ जी रहा हैं — श्रनभव-हीनता से कुछ धक्के जरूर लगे, कटु श्रनभव भी हुए; परन्तु एकाघ बार को छोड़कर मुभे कभी अजमेर आने का अपसीस नहीं हुआ। हालांकि ऐसे मित्र हैं जो मानते हैं कि अज़मेर में रहकर मैंने अपनी जवानी बरबाद कर दी, व्यर्थ ही ऋपनी मिट्टी पलीद करा रहा है, परन्तु मुफ्ते अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई नैतिक दोष किया है. या अजमेर त्राना कोई व्यावहारिक भूल भी है। यो अधिक भावुक व श्रादर्शवादी होने तथा कम श्रानुभव के कारण मुक्तसे व्यावहारिक भूलें जरूर हुई हैं, पर वे ऐसी नहीं कि जिनसे मुफ्ते श्रजमेर में श्राने व रहने पर पळ्ळावा करना पड़े।

#### तत्काल फल

निर्भयता व साहस यदि ऋहिंसा का एक पहलू है तो सहनशीलता, न्नमाशीलता, दयालुता दूसरा पहलू । दोनों परस्पर पूरक हैं । ऐसा अन-भव मुक्ते अपने न-कुछ जीवन में कई बार हुआ है। फतेहपुर की अप्र-वाल महासभा के समय की एक घटना है। मैं श्रहमदाबाद से तीसरे पहर की एक्सप्रेस से खाना हुआ। एक डिब्बा फीजियों से भरा होने के कारण पहले ही काफी भीड़ गाड़ी में हो गई थी। स्त्राव के स्त्रासपास फीजी डिब्बे में किसी तरह स्राग लग गई तो रात में कोई १ बजे फीजियों को दूसरे डिब्बों में घुसेड़ा गया। मैं जिस डिब्बे में बैठा था उसमें बैठना भी मुश्किल से हो रहा था । मैं खिड़की के सहारे था । बगल वाले कंपार्ट-मेंट में वस कर फौजी वाही-तबाही बक रहे थे श्रीर मुसाफिर चिल्लपों मचा रहे थे। मुभासे न रहा गया। मैं उठकर दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि उधर से एक फौजी-वे जो सब काबुली थे-हमारे डिब्बे की तरफ वसा । मेरे पास ही त्रागरे की तरफ के कुछ मुसलमान बैठे थे, उन्होंने दोनों पटरियों के बीच टांगें पसार दी कि फीजी ऋागे न धंसने पावें। फीजी ने उठा के एक तमाचा एक मुसलमान के जड़ दिया। यह मुभे नागवार हुआ । मैंने ज्यों ही फौजी को डांटना शुरू किया वह मेरी ऋोर लपका । इधर तमाचा पड़ते ही मुसलमानों ने टांगें समेट लीं । फौजी मेरी स्त्रोर बढा व गरदिनया देकर मेरा सिर खिड़की के बाहर कर दिया। मेरे जी में तो आया कि गाड़ी की जंजीर खींच लूं, फिर सीचा कि देखें, इसे सहन करें, क्या नतीजा होता है। इतने ही में उस फौजी के पीछे उनका कोई अफसर आया, व मेरी गर्दन पर उसका हाथ देखकर उसे डांटा व पिछले कमरे में वापिस भेज दिया। यह कुछ पढ़ा-लिखा व सभ्य मालूम होता था। मुक्तसे कहने लगा-बाबा, हम लोग पठान है. बड़े जाहिल हैं, यह त्यादमी एक विगड़े दिमाग है। त्याप कुछ खयाल न करें। मैंने कहा—मेरा तो उसूल ही बदला न लेने का है, लिहाजा मेरी बात छोड़ो, मगर उसने इन्हें—मुंसलमान को जो तमाचा मारा उसकी माजरत होनी चाहिए। इतने ही में वह फौजी फिर इस कमरे में घुसा व बोला—नहीं, ये लोग बदमाश हैं, जब मैं श्राने लगा तो टांगे फैला दीं, जब तमाचा पड़ा तो समेट लीं। क्यों इन्होंने मेरा रास्ता रोका १ लेकिन इस बाबू—मेरी श्रोर इशारा करके से जरूर माफी मांगूंगा—इन पर मैंने बिला बजह हमला किया, इन्होंने इन बदमाशों की तरफदारी की, इससे मुफ्ते गुस्सा श्रा गया। व मेरे पास श्राकर माफी मांगने लगा। मैंने कहा—तुम्हें माफी इन लोगों से मांगनी चाहिए, कुसूर तुमने इनका किया है, मैं तो तुम्हारे हमले को भूल ही गया समफो। मेरे जी में तो श्राया था कि जंजीर खींच लूं, पर फिर जब्त करना ही श्रच्छा समफा। वह तन के बोला, नहीं इनसे हरगिज नहीं मांगूंगा, ये शरीफ नहीं मालूम होते।

श्रफसर भी थोड़ी देर मेरे पास ठहरा। काबुलियों की, उनमें भी फीजियों की जहालत के किस्से सुनाकर मेरी दिलजमई करता रहा। मुमसे यह भी जान लिया कि मैं महात्माजी के श्राश्रम में रहता हूं व फतेहपुर जा रहा हूं। पिछली रात को वह पहला फीजी फिर मेरे पास श्राया व कहने लगा—'वाबू तुम हमको माफ नहीं करेगा।' मैंने फिर उन लोगों से माफी मांगने पर जोर दिया—पर उसने साफ नाहीं कर दिया। फुलेरा में जब मैं रांगस की गाड़ी में बैठ गया तो वह फीजी मुम्ने तलाश करता हुआ उस गाड़ी पर श्राया व फिर कहा 'वाबू मुम्ने माफ नहीं करोगे?' मैंने उसे समभाया कि मैं तो तुमको माफी मांगने के पहले ही अपनी तरफ से माफ कर चुका, लेकिन कुस्र तो तुमने दूसरे ही लोगों का किया है। पर मेरी यह बात उसकी समभ्त में नहीं ही बैठी। इस घटना ने मुम्ने श्रिहंसा के प्रयोग का जो तत्काल फल दिखलाया उस पर मैं मन ही मन मुग्ध हो रहा। पीछे मैंने भी मुसलमानों को डांटा कि तुममें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो फिर पहले टांगें फैलाई क्यों? श्रीर

जब फैलाई भी दो तमाचा पड़ने पर समेटी क्यों ? तमाचे के जवाब में तुम्हें कुछ तो मुकाबला करना था ! तुममें न तो बरदाश्त की ताकत थी न मुकाबले की । यही वजह है जो उस फौजी ने तुमसे तो माफी नहीं मांगी, मगर मुफसे बार-बार मांगने आया ।

शायद १६२३ में जमनालालजी सपरिवार श्राबू गये थे। काका साहब के साथ मैं भी दो-चार रोज के लिए वहां चला गया था। किसी कार्य-वश पूज्य मालतीयजी व श्री घनश्यामदासजी बिड़ला भी वहां स्त्राये व जमनालालजी के मेहमान हुए। हम सब श्रीराम-मन्दिर में ठहरे थे। पुज्य मालवीयजी के दर्शन तो मैं काशी वगैरा में दो-चार बार कर चुका था पर प्रत्यन्त परिचय का ऋवसर यह पहला ही था। बिड़लाजी को तो देखा भी यहां पहली बार ही । पूज्य बापूजी ऋपेंडिसाइटिस के आपरेशन के बाद जब जुहू (बम्बई) में विश्राम कर रहे थे तब श्री धनश्यामदासजी वहां स्राया-जाया करते थे व विचित्र प्रश्न पूछा करते थे। महादेव भाई ने एक बार मुक्तसे कहा था कि एक अजीव आदमी बापू के पास आता है श्रीर बड़े श्रद्भुत प्रश्न करता है। बड़ा साहसी व स्पष्टवक्ता मालूम होता है। बापू भी वैसे ही स्रानोखे जवाब देते हैं। बड़ा मारवाड़ी धनिक है, विड़लों का नाम तो तुमने सुना होगा। उन्हीं में से है। त्राबू में जब पहिली बार उनकी विशाल त्रांखें व लम्बा डील-डील देखा तो मेरा श्राकर्षण बढ़ा । बाद में उन्होंने महात्माजी सम्बन्धी श्रपने विचार व प्रश्नोत्तर भी सनाये तो समका कि महादेव भाई वाला 'ऋजीव' आदमी यही है। मैंने देखा कि उन्हें भी मेरे प्रति श्राकर्षण हुआ।

पूज्य मालवीयजी की कुछ चिहियां लिखने का भी सौभाग्य वहां मिला। जमनालालजी की वो लिखता ही था। जमनालालजी का मुक्तपर इतना ऋधिकार होगया था कि जब कभी कोई सहायक उनके पास नहीं होता वो बेतकल्खुफ होकर वे मुक्ते पकड़ लिया करते थे, व मुक्ते भी उनकी ऐसी सेवा करने में सुख ही ऋनुभव होता था।

पूज्य मालवीयजी ने मुक्ते सुक्ताया-तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते ?

जैसे गांधीजी के पास महादेव भाई हैं, वैसे मैं भी श्रपने पास किसी को रखना चाहता हूँ। पर कोई ऐसा मिलता नहीं। तुम्हारा काम व स्वभाव मुफे पसन्द श्राता है।' मैंने मनमें गौरव श्रुनुभव किया। फिर बड़ें संकोच से बोला—महाराज, श्रापकी श्राज्ञा तो मुफे शिरोधार्थ होती; पर मैं 'हिंदी नवजीवन' के लिए बापूजी को वचन देकर निश्चिन्त कर चुका हूँ, नहीं तो मैं इसे बड़ा सौभाग्य ही समभता।

घनश्यामदासजी से तो एक-दो दिन में ही काफी घुल-मिल गया। उनकी प्रतिमा, तीव त्र्यालोचना व त्र्यवलोकन-शिक्त का काफी प्रभाव पड़ा। उनके चेहरे पर जहां एक धनिक का रौब था, वहां उनकी त्र्यांकों में स्नेह, सहानुभूति व सुशीलता भी देखी।

इस समय हमारे साहस की एक घटना लिखने योग्य है। हम प्रायः रोज हाथ-मुंह धोने नकी तालाव के पश्चिम किनारे पर जाया करते। उधर एक गहरा नाला नीचे श्रानादरा की श्रोर जाता था । ऊपर से श्रानादरा पाइंट से नीचे का बड़ा मनोहारी दृश्य दीखता था व हमारे-खासकर कमल के मन में नीचे जाकर देखने के भाव उमड़ा करते थे। कमल उस समय द साल का था। एक रोज सबह जब उधर शौचादि के लिए गये तो उसने कहा-श्राज इस नाले में जरा नीचे धंसें। हम उतरते ही चले गये। कमल जरा भी न डरता था, न हिचकता था । उसका साहस देख मुभे स्त्रानन्द होता था । मेरा खयाल है, कोई स्त्राधी दूर हम उतर गये होंगे। ज्यों-ज्यों नीचे जाते थे नाला गहरा व भयानक होता जाता था। माड़ी भी काफी सघन। उतार बहुत कठिन, कहीं-कहीं तो हम पेड़ों की ज़ड़ों पर लटक कर उत्तरते । मुभे श्राशंका होने लगीं कि कहीं भालू शेर श्रादि से पाला न पड़ जाय। कमल की वजह से श्रीर भी चिंता हुई। पर कमल जरा भी नहीं घबराया ! श्राखिर मेरे जोर देने पर इम दोनों सड़क पर श्रागये, जो नीचे श्रनादरा की स्रोर जाती थी। कमल स्रागे बढने के लिए इशारा करता जाता था। हम आधि से अधिक उतर गये। लगभग १० बज गये। तब सोचा कि

१ - कमलनयन बजाज, स्व० जमनालालजी के पुत्र।

यों भी ऊपर पहुँचते १२ बज जायंगे, चढाई में थकान भी काफी आवेगी; श्रवः श्रनादरा ही क्यों न चले चलें ? भाईजी(जमनालालजी) तो मेरे साथ रहने से निश्चिन्त जैसे थे। पास हमारे सिर्फ एक घिसा पैसा था। हाथ में शायद १ लोटा, बदन पर एक बनियान या कुरता, नङ्गे सिर । सोचा-चलो देखो, क्या अनुभव होता है ? इस नये प्रयोग ने ललचाया व इम नीचे की श्रोर बढ चले। श्रनादरा ऊपर से तो श्राबू की तलहटी में ही देख पड़ता था, परन्तु ज्यों-ज्यों हम नीचे उसकी श्रोर बढते जाते थे त्यों-त्यों व तलहटी से दूर भागता जाता था। स्त्राखिर १२-१ बजे हमने उसे पकड़ लिया । दोनों थक कर चूर हो गए। मगर कमल ने जरा भी बेचैनी या परेशानी नहीं दिखाई। गांव में ऐसे सज्जन मिले जो व शायद ''हिन्दी नवजीवन'' को जमनालालजी को जानते थे। उनके यहां देहाती खाना खा-पी कर शाम को हम त्राबू लौटे। कमल की थकान का खयाल करके मैंने चाहा कि अब कल चलेंगे। हालांकि यह बोक्त भी दिमाग पर था ही कि दिन भर गायब रहने से माई जी चिन्ता करेंगे। श्रतः कमल ने श्राग्रह किया कि श्राज ही चलेंगे। स्राखिर हम शाम को जब स्राबू पहुंचे तो जमनालालजी हमारी तलाश में ऋादिमयों को भेजने की तैयारी कर रहे थे। हमारे इस साहस से वे प्रसन्न ही हुए। कमल की निडरता व साहस की श्रन्छी छाप मुभ पर पड़ी।

#### —ः २३:— श्रहिंसा का मर्म

श्रहिंसा विकास की वस्तु है, दलील की नहीं । श्रहिंसा का मर्म है हृदय को मृदुल बनाना-श्रपने लिए नहीं दूसरों के लिए । दूसरों के प्रति, भले ही वे हमारे शत्रु—कोटि के क्यों न हों, श्रपने सब व्यवहारों में मृदुल रहना श्रहिंसा का लच्च हैं। उनके दुष्कायों, श्रवगु हों का प्रविकार भी किया जायगा तो मृदुलता से प्रेरित होकर; उनके प्रहारों को तो हम चहान की तरह सहेंगे, पर उनपर चोट करते समय श्रपने हृदय को फूल

से भी श्रिधिक मृदुल बना लेंगे। वे विष बुक्ते बाण भले ही फेंकें पर हम तो पुष्प के ही बाणों से उनकी श्रान्तरातमा को जाग्रत करेंगे। इसका श्रानन्द दलीलों से नहीं समभाया जा सकता। बच्चा जैसे मां के प्रेम को उसकी श्रांखों में समक्त लेता है, उसी तरह श्रहिंसा का यह श्रानन्द उसके साधकों को कदम-कदम पर श्रानुभव होता है। जिन्हें वह श्रापने से दूर, श्रपना विरोधी, महा हठी मानता था, वे भी सरल स्वभाव से उसके सामने श्रपना हृदय खोल कर रख देते हैं। जो चट्टान-सी दीखती है, वह फरना बन के सामने श्रा जाता है। ऐसा एक श्रानुभव श्रजमेर श्राते ही हुआ।

मेरे राजस्थान में त्राने से पहले सस्ता साहित्य मण्डल की स्थापना हो चुकी थी। ये उसके प्रथम संस्थापक हुए—(१) श्री घनश्यामदास विङ्ला, (सभापति) (२) श्री जमनालाल बजाज, ३—श्री महावीर प्रसाद पोद्दार ४—श्रीरामकुमार भुवालका, ५—डा० श्रम्बालाल ६—श्री जीतमल लुग्णिया (मन्त्री) ७—हरिभाऊ उपाध्याय।

त्रजमेर में उसका कार्यालय रखना स्थिर हुन्ना। साधारण देखमाल मेरे जिम्मे हुई। इधर चर्खा-संघ की राजस्थान शाखा को त्राधिक संग-ठित करने की दृष्टि से भी देशपांडेजी उसके मन्त्री बन कर ब्राचुके थे, मेरी नियुक्ति इसी शाखा के प्रचार-मन्त्री के रूप में हुई। देशपांडेजी इस प्रांत के लिए बिल्कुल नये थे। हिंदी-भाषा भी श्रच्छी तरह नहीं जानते थे। परन्तु खादी-कार्य के ब्रानुभवो थे। श्री लच्मीदासभाई की देख-रेख में गुजरात में खादी-कार्य के संगठन का उन्हें श्रानुभव था।

थोड़े ही दिनों में यह १६२६ की बात है महात्माजी का एक पत्र मुफ्ते मिला, जिसमें उन्होंने एक खादी-केन्द्र के कार्यकर्ता-सम्बन्धी शिकायतों की जांच का काम मुफ्ते सौंपा। शिकायतें नैतिक स्वरूप की शीं। कार्यकर्ता खादी-कार्य में तो दत्त था, परन्तु स्रपने दङ्ग का बेदब स्त्रीर बड़ा दबङ्ग था। देशपांडेजी ने व मैंने भी महसूस किया कि यह जांच का काम बड़ा मुश्किल है। उसने कुबूल न किया, व चार्ज भी न

दिया तो क्या किया जायगा ? ऐसी बातों का सबूत मिलना भी तो मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानता था कि पूज्य बापूजी के प्रति उसकी बहुत श्रद्धा है व मुफ्ते भी कुछ जानता-मानता था। श्रदाः मुफ्ते बीच-बीच में ऐसा लगता था कि सम्भव है इतनी कठिनाई न पेश श्रावे।

हम दोनों केंद्र में पहुँचे तो वातावरण वैसा ही विकट पाया, जैसा कि खयाल किया था। एक से एक बढ कर चक्कर में डालने वाली खबरें मिलों । उसकी पत्नी ने उसे जहर देने का यत्न किया था । ऋतः वह उसके साथ एक ही थाली में भोजन करता था। हमें आशंका हुई कि ऐसी दशा में हम भी इस केन्द्र में कहां तक सुरचित हैं! खैर, पहले खादी-काम का निरीच्चण किया गया । बाद में मैंने एकांत में बुलाकर उस कार्यकर्ता से कहा-'देखिये, हम लोग असल में तो एक दूसरे ही काम के लिए श्राये हुए हैं। श्रापके ख़िलाफ कुछ, शिकायतें महात्माजी के पास पहुँची हैं ऋौर उन्होंने उनकी जांच के लिए मुक्ते लिखा है। ऋापका खादी-काम एक नम्बर का है, आप सच बोलने का दावा भी करते हैं। श्रवः शिकायतों के मामले में भी श्रापसे सच्चे बयान की ही मुक्ते श्राशा है। यदि शिकायतें सच हों तो सभी कहना होगा कि आप भटक गये हैं व बुरी तरह कीचड़ में फंस गए हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपको उसमें से निकालूं।' मुक्ते आशंका तो यह थी कि सुनते ही वह मुक्त पर टट पड़ेंगे त्रौर सम्भव है मेरा त्रपमान भी कर दें। परन्तु मुक्ते तो त्रपना कर्त्तव्य पूर्ण ऋहिंसात्मक पद्धति से-उसके प्रति ऋत्यन्त मृदुलता से-पूरा करना था । मैंने पूर्वोक्त बातें बहुत ही सहानुभूति के स्वर में कीं। उन्होंने मेरी श्रोर देखा श्रौर कहा—'बताइये, क्या शिकायतें हैं, कम-से कम श्रापके सामने में भूठ नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ, श्राप मेरे हितैबी हैं।

'हां, मैं आपका हित ही चाहता हूं और वह तभी साध सकूंगा, जब आप सब बातें सच-सच बता दें।'

उन्होंने सारे वाकयात सच-सच बयान कर दिये। मैंने कहा— 'श्राप फँस तो बहुत गन्दगी में गये हैं, पर हैं श्रपनी बात के सच्चे। मैं ध्रापकी मदद करूं गा । लेकिन ब्राप यह वो ब्रच्छी वरह जानते हैं कि यह खादी-काम कोरा व्यापार नहीं है । ब्राप भी व्यापार के लिए यहां नहीं श्राये हैं । व्यापारी के बच्चे हैं, सैकड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन पूज्य बापूजी का काम, गरीबों की सेवा, ब्रादि पवित्र भावनात्रों से यहां श्राये हैं, तो यह क्या कर बैठे ? इसमें चरखा-संघ की कितनी बदनामी है ? बापू को कितनी चोट लगेगी ? इसका खयाल कीजिए । सोचिए, ऐसी दशा में इस केन्द्र की जिम्मेदारी ब्राप पर रखना कहां वक उचित है ? ब्रपनी यह दुकानदारी तो बापू के नाम पर चलती है । उनके नाम को तो हमें सदा उज्बल ही रखना है । ब्रातः ब्राप इस केन्द्र का चार्ज देश-पांडेजी को संमला दीजिए व पहले ब्रात्म-शुद्धि का उपाय कीजिए ।'

'श्रापका कहना ठीक है, मैं चार्ज देदूंगा; मगर खादी के काम से मेरा बड़ा प्रेम है, इसे छोड़कर मैं कहां जाऊं ?'

'मैं कोशिश करूंगा कि स्नापको बापूजी के स्नाश्रम में भिजवाऊं। वहीं रहकर स्नाप इसका प्रायश्चित स्नौर स्नपना उद्धार कर सकते हैं।'

उन्होंने चार्ज देदिया। हमारा बोक्त हल्का होगया। हमें उनकी सरलता पर आश्चर्य भी हुआ । श्रव में जब कभी उस घटना पर विचार करता हूँ तो हमारी श्रहिंसात्मक कार्यशैली के सिवा इसका श्रीर कोई कारण नहीं मालूम होता। उनके सच बोलने का दावा भी एक हद तक इसका जिम्मेवार माना जा सकता है। जो हो; महात्माजी तो कहते ही हैं कि सत्य व श्रहिंसा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसे सत्य का प्रभाव कहिए या श्रहिंसा का—एक ही बात है। साधारण वातावरण से ऊपर उठे बिना ऐसा परिणाम सहसा उपलब्ध नहीं होता—यह निर्विवाद है।

लेकिन उस केन्द्र में जो वातावरण विगड़ गया था उसे ठीक करने में २-३ मास लगे। खुद सुभे एक-दो महीने लगातार रहना पड़ा। इसमें भी हम लोगों की ऋहिंसा-वृत्ति बहुत काम ऋाई। जिसे लोग कार्य-कुशालता कहते हैं, वह ऋहिंसा की ही उपज होती है। दूसरों से छप्रमा काम बना लेने वाला, दूसरों को ऋपने मत के ऋनुकूल कर लेने वाला, श्रपने कामों को, विना नुकसान उठाये, चला ले जाने वाला व्यक्ति श्रक्सर कार्य-कुशल कहा जाता है। एक कुशलता वह होती है जिसमें श्रादमी दूसरों को दम-फांसा दे कर, सब्ज़ बाग दिखाकर, श्रपना काम बना लेता है; लेकिन थोड़े ही दिनों में इसकी कलई खुल जाती है। दूसरी व सची कुशलता वह है जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। इसमें शुरू में चाहे सफलता न मिले या कम मिले, परन्तु ज्यों-ज्यों इसकी साधना बढ़ती जाती है त्यों-त्यों सफलता श्रनिवार्य व श्रनिरुद्ध होती जाती है। यह कुशलता हृदय की शुद्धता व मृदुलता से उत्पन्न होती है। दूसरों की भावनाश्रों, सुविधाश्रों का श्रज़हद खयाल जब रक्खा जाता है, तो उनकी वृत्तियां श्रपने-श्राप हमारे श्रनुकूल होने लगती हैं श्रोर वे जान वा श्रनजान में—चाहे श्रनचाहे—हमारे सहायक बनते जाते हैं। यह सच्ची कुशलता है, श्रीर यही श्राहंसा है।

हमने महसूस किया कि गांववालों की भावनात्रों को त्राघात पहुंचा है। खान-पान, त्राचार-विचार सब में उन कार्यकर्ता ने कोई मर्यादा नहीं रक्ती थी। त्राञ्चतपन मिटाने, जात-पांत तोड़ने, खान-पान, रोटी-बेटी—व्यवहार की संकुचितता तोड़ने, का यह अर्थ नहीं है कि इनमें किसी प्रकार की सीमा या नियम ही न रक्खा जाय। चाहे जैसा बरतन हो, पानी पिया जाय; चाहे जिसके हाथ का बना खाना हो आंख मूंदे खा लिया जाय, चाहे जिसकी लड़की हो, शादी-सगाई कर ली जाय, या यों ही दाम्पत्य-सम्बन्ध कायम कर लिया जाय। इसका समर्थन कोई भी विचार-शील व जिम्मेदार व्यक्ति नहीं करेगा। हमने गांव के लोगों को अपना यह विवेक व भेद समम्काना शुरू किया। उन्होंने गांव में ऐलान करा दिया था कि कोई खादी वालों को अपने कुएं से पानी न भरने दे। हमने इस ऐलान को मान दिया व गांव से बहुत दूर एक कुएं से पानी लाने व वहीं नहाने-धोने लगे। इसके लिए गांव के मुखियाओं की हमने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की। सोचा कि हमारे उपदेश से नहीं, विल्क हमारे आचार-व्यवहार से ही इनकी मनोवृत्तियां वदलेंगी। नित्य सुबह उठकर हम

लोग-श्रोम्दत्तजी शास्त्री, मदनलालजी खेतान, व शायद मृलचंन्दजी श्राग्रवाल भी-दूर एक बगीची में नहाने जाते, नियमित प्रार्थना व व्यायामादि करते । गांव के कुछ भले व प्रतिष्ठित ब्राह्मण-बनिया भी वहां त्राया करते थे। हमारे इस कार्यक्रम का उन पर अञ्छा असर पड़ा व हमसे कुछ बातचीत चर्चा भी होने लगती। तब हम उन्हें धीरे-धीरे अपना दृष्टिबिन्दु समभाते, और सब बातें तो उनकी समभ में त्रा जाती थीं मगर छूत्राछूत मिटाने की बात उनके गले नहीं उतरती थी। धीरे-धीरे वातावरण बदलने लगा। गांव के लोगों में ही श्रव दो दल हो गये—एक हमारा तरफदार, दूसरा विरोधी। तब हमने गांव के मन्दिर में शाम की पार्थना करना शुरू किया, जो ऋव तक ऋपने खादी-ऋाश्रम में किया करते थे। इसके साथ ही रामायण व गीता की कथा भी मैंने शुरू की । इसमें दोनों प्रकार के लोग त्राते थे, हमारे माफिक भी व खिलाफ भी। मैं प्रसंगानुसार सार्वजानेक विवादों की चर्चा भी इसमें करता। एक रोज ऋछुतपन की समस्या मैंने छेड़ी। देहात के लोगों के समभने योग्य दलीलें ही देनी पड़ती थीं। तत्व-चर्चा भी करता था। मैंने कहा-'मैंने सुना है, गांव में लोग चर्चा करते हैं कि पिण्डितजी व उनके ब्रादमी हैं तो चोखे; पर बलाइयों व भंगी-चमारों से छूते हैं, यह बात बेजा करते हैं । इनकी सब बातें श्रच्छी हैं, एक यही बुरी बात है। सो, अब यह आप ही के सोचने की बात है कि जब हम सब बातों में ऋच्छे हैं तो एक विषय में हमारी बुद्धि क्यों बिगड़ गई ? ऋब यह हमारी समभ का फेर है या श्रापकी समभ में कमी है, इसका विचार कीजिए । इसका जवाब तो उनसे नहीं बन पड़ता था, वे निरुत्तर होजाते थे। पर पिछले संस्कार बड़े दृढ़ होते हैं। गले उतर जाने पर भी तदनुसार व्यवहार करना बड़ा कठिन होता है। यह धीरज व निरन्तर अभ्यास से ही हो सकता है।

कभी-कभी कोई मनचले लोग लड़कों को सिखाकर भी भेजते स्त्रौर वे टेढ़ें-मेढ़े सवाल पूछ कर मुक्ते विषम-स्थिति में डालने का यत्न करते। एक रोज एक लड़के ने सवाल किया—पिरडतजी, आप हन्मानजी को बन्दर मानते हैं या देवता ? यह प्रश्न मुभे आर्यसमाजी साबित करने के लिए पूछा गया होगा—ऐसा मुभे लगा । मैंने कहा—'इस सम्बन्ध में दो मत प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें जंगली मनुष्य मानते हैं और कुछ भगवान के भक्त । जो बुद्धिवादी हैं वे कहते हैं कि बन्दर मनुष्य की तरह सब काम नहीं कर सकता । आतः वे जंगली या आर्द्ध जंगली वानर-जाति के थे। जो भक्त व अद्धावादी हैं वे उन्हें भगवान रामचन्द्रजी का सेवक व भक्त मानकर देवता समभते हैं।' तब प्रश्न हुआ —'लेकिन आप क्या मानते हैं ?'

'मेरी बुद्धि उन्हें मनुष्य व श्रद्धा उन्हें देवता मानती है—- श्रद्धाः जब श्रद्धा-मिक्त उमझती है तो बन्दर तो ठीक, यदि कुत्ता भी हो श्रीर वह भगवान् का भक्त हो तो मेरे लिए पूजनीय है, जो भगवान् का भक्त है उसके लिए मैं यह सोचना ही नहीं चाहता कि वह मनुष्य है, कुत्ता या बन्दर है, या चारडाल है। मुभे तो उसके चरणों में श्रपना सीस नवाने में ही श्रानन्द श्राता है।'

इस पर वे निरुत्तर होगए। गांव में चर्चा फैल गई कि पिएडतजी बृड़े विद्वान् हैं। पक्के सनातन धर्मी हैं। इन लोगों के ख्राचार-विचार बड़े ऊंचे हैं। ख्रव वातावरण हमारे बहुत-कुछ ख्रतुकृल होगया। हरिजनों की बस्ती में एक पाठशाला भी खादी-ख्राश्रम की ख्रोर से खोली गई—धीरे-धीरे उसमें सवणों के बालक भी ख्राने लगे।

# मजदूरों में श्रहिंसा

इसी साल इंदौर के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। तमाम मिलों के कोई दस-बारह हजार मजदूर स्त्राम हड़ताल पर थे। बोनस के सवाल को लेकर हड़ताल शुरू हुई थी। पर बाद में घएटे का सवाल भी जोड़ दिया गया था । उन दिनों इंदौर-राज्य में मजदूरों के काम के घरटे नियत नहीं थे। १३-१४ घएटे तक भी उन्हें कारखानों में काम करना पड़ता था। हड़ताल स्थानिक कार्यकर्तात्रों के प्रोत्साहन से चल रही थी लेकिन मालिक व रियासत दोनों भुकने के लिए तैयार न थे। बोनस की मांग मालिकों से व घएटों की रियासत से सम्बन्ध रखती थी। मजदरों के कुछ प्रतिनिधि श्रीमती श्रनसूया बहिन के पास श्रहमदाबाद सहायता के लिए पहुँचे । वे वहां की प्रसिद्ध, मजूर महाजन की ऋध्यच्च थीं । उन्होंने व श्री शंकरलालजी बैङ्कर ने - जो मजूर-महाजन के पथ-दर्शक थे- महात्माजी से सलाह की । रियासत का मामला था । एहतियात से काम लेना था । महात्माजी रियासत वालों से सीधी टक्कर नहीं चाहते थे। सबने मिलकर तय किया कि हरिभाऊ इन्दौर तरफ का है, उसे वहां भेजना चाहिए। रियासती अधिकारियों से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं और वह संजीदा भी है। चुनांचे शङ्करलालमाई ने पूज्य बापू के हवाले से मुभे लिखा कि-इन्दौर जाकर मजदरों की मदद करो । मैं तत्वतः मजदरों के प्रश्नों को समभता था, महात्माजी के तत्संबन्धी विचारों को जानता था; परन्तु मज-दरों की हड़ताल में कभी काम नहीं किया था - इससे जी हिचका तो, परन्तु नवीन साहस का मुफ्ते शौक रहता है, श्रवः चल दिया कि देखें. इसमें क्या ऋनुभव होता है। ऐसा याद पड़ता है कि इन्दौर वाले मज-द्रों में से कोई श्रहमदाबाद से मुक्ते लेने श्राया था। मैंने उससे वहां की सारी परिस्थिति समभ ली। महात्माजी की हिदायत थी कि पहले प्रधान मन्त्री से मिलना व फिर मजद्रों में कार्य करना, व मुक्ते रिपोर्ट देते रहना, कोई बात कठिन व उलटी हुई मालूम पड़े तो मुक्तसे मिलने श्राजाना ।

जाकर मैंने देखा तो मिलें तमाम बन्द, मजदूर गोल बांध-बांध कर व कहीं-कहीं लाठियां ले-लेकर सड़कों व बाजारों में घूम रहे थे। यह भी सुना कि जाल साहब - हुकमचन्द मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर की नाक काट लेने की फिराक में थे। श्री मित्तल साहब—उस समय शायद महकमे कानून के आला अफसर—की मोटर घेर ली गई थी, सो उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़दिया था। १-२ दिन पहले ही ४००-५०० मजदूर सर हुकमचन्दजी की हवेली पर जा पहुँचे व उन्हें बुरी गालियां देकर उनके मकान के कांच वगैरा तोड़-फोड़ डाले। स्त्रनाज के व्यापारियों व मंडियों को ऋाये दिन यह ऋन्देशा रहने लगा कि बाजार ऋब लुटा। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर, कोठी, जिधर देखों मजदूरों का दल ठट बांध-कर खड़ा व घूमता दिखाई पड़ता। एक ऋोर बाजार के व्यापारी, दूसरी श्रोर सरकारी श्रफसर व पुलिस परेशान थी, तो तीसरी श्रोर मिल-मालिक चिन्ताग्रस्त । मजदूर यों त्रासंगठित थे, पर हड़ताल के मामले में पक्के दिखाई दिये । इस विकट परिस्थिति में मुक्त नौसिखिये को काम करना था। मैंने तुरन्त समभ लिया कि इसमें सफलतो की कुंजी ऋहिंसा व मजदूरों की ऋापसी एकता है। एकता की महिमा तो वे समभते थे, पर त्र्रिंसा की महत्ता समभ्तना बाकी था। मैंने इसीकी शुरूत्र्रात की।

सबसे पहले मैं (श्रव सर)श्रीवापना चीफ मिनिस्टर से मिला। क्यों कि जबतक उन्हें विश्वास न हो कि काम जिम्मेदारी व सचाई से होगा तबतक वहां किसी काम की शुरूश्रात ही नहीं हो सकती थी। वे मुभे बखूबी जानते थे। मैंने उनसे कहा महात्माजी का भेजा मैं मजदूरों की सहायता के लिए यहां श्राया हूँ। उन्होंकी पद्धति व सलाह से काम करू गा। यदि श्रापको इसमें श्रापत्ति हो तो मैं लौट जाऊ गा। श्रापकी इजाजत ही नहीं, सहायता भी इसकी निपटाने के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ।

'बड़ा श्रम्च्छा किया जो श्राप श्रा गये। श्रापको हम जानते हैं, विश्वास से बात कर सकते हैं। यहां इनका कोई एक नेता नहीं। एक से बात करते हैं, वह कुछ तय कर जाते हैं तो दूसरे उनका प्रतिवाद कर देते हैं। ऐसी हालत में समभ में नहीं श्राता कि बात नक्की कैसे की जाय, व किनसे की जाय। श्रव श्राप श्रा गये हैं तो मुक्ते भी श्राशा है कि रास्ता जल्दी निकल जायगा। मैं तो श्रापका स्वागत ही करता हूँ।' फिर मजदूरों के रवैये की शिकायत करने लगे। कहा—'सरदार किबे इस महकमे के मिनिस्टर हैं, श्राप उनसे भी मिल लीजिए।'

मैंने उन्हें बहुत धन्यवाद दिया व स्राश्वासन दिलाया कि मजदूरों को शांति की स्रोर लेजाना मेरा कर्तव्य ही है। रियासत के खातिर नहीं, मजदूरों के स्राप्ने हित के लिए। सरदार किबे ने भी बहुत सहानुभूति दिखाई व मेरे स्राप्जाने पर खुशी जाहिर की।

श्रव मैंने मजदूरों को शांति, श्रनुशासन व संगठन की राह पर लाने का उपाय किया। उनके कुछ श्रगुवों को खुलाया। उनसे कहा— 'श्राप लोगों ने श्रहमदाबाद से एक श्रादमी मांगा था, महात्माजी ने मुभे श्रापकी ख़िदमत के लिए भेजा है। मेरा फर्ज होगा कि जी-जान लड़ाकर श्रापकी मदद करूं व हड़ताल को कामयाबी पर पहुँचा दूँ। लेकिन यह श्रापकी मदद के बगैर नहीं हो सकता। श्राप ही का काम है, लिहाजा श्राप तो मदद करेंगे ही—पर श्रापको यह समक्त लेना चाहिए कि वह मदद किस तरह की होनी चाहिए। श्रपनी श्रमली लड़ाई मिल-मालिकों से है। घरटों का सवाल रियासत से जरूर ताल्खुक रखता है, मगर जब कि ब्रिटिश इंग्डिया में १० घरटे होगए हैं तो इन्हें भी लाजिमी तौर पर कर देना होंगे। इसमें श्रपने को ज्यादा दिकत न होगी मगर मालिकों की तरफ से तो इसका भी विरोध होरहा है। श्रतः श्रमली लड़ाई स्टेट से नहीं, मालिकों से है, यह समक लेना चाहिए। श्रवः श्रमर मालिकों को हंराना है तो हमें श्रपना पत्त मजबूत बनाना चाहिए। श्रमी तो शहर में हमारा तरफदार कोई भी नहीं है। मालिकों से तो फगड़ा

ही है, पुलिस की मजदूरों की तरफ से मार-पीट होजाने का अन्देशा है, इसलिए रियासत के अफसर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। बाजारों के लूटे जाने की अफनाह आये दिन गर्म रहती है, अतः शहरियों की भी हमदर्दी हमारे साथ नहीं है, हम अकले अपने बल-बूते पर ही लड़ रहे हैं। शहर की सारी ताकत मालिकों के साथ होगई है, हालांकि हमदर्दी लोगों की ज्यादातर मजूने के साथ है। हमें यह हालत बदलनी होगी व रियासत तथा शहरी लोगों को अपनी तरफ खींचना होगा। यह मसलहत आप लोगों को वाजिब मालूम होती है या नहीं ?'

'यह पहलू तो अभी तक हमारे ध्यान में ही नहीं आया था।'

'श्रभी तो श्रीर भी कुछ बातें श्राप लोगों को सममती होंगी, तब हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। श्रगर यह पहलू श्रापको जंचता हो तो सबसे पहले हमें शहरियों की यह चिन्ता मिटा देनी चाहिए कि दङ्गा होजायगा, या बाजार लूट लिया जायगा। हम दिखादें कि मजदूर कोई चोर, डाकू, खुटेरा, गुग्डा नहीं होता। वह श्रपने खरे पसीने की कमाई खाता है। इसके लिए मजदूर लोग ऐसी बातें कहना छोड़ दें जिनसे लोगों को ऐसा श्रन्देशा होता है। तभी लोगों की हमददीं हमारी तरफ बहुंगी।

'फिर मजदूर जो श्रव भी सड़कों पर व बाजारों श्रादि में गोल बांध-कर घूमते' हैं, उसकी क्या जरूरत है ? श्राप लोग शायद समभते होंगे कि इस तरह श्रावङ्क फैलने से समभौता जल्दी होजायगा। लेकिन इससे हमारा पच्च उल्टा कमजोर होता है। श्रवतक तो श्रापका कोई पैरोकार नहीं था, श्रवः श्राप लोग जैसा जंच जाता था कर गुजरते थे, श्रव श्रापके लिए लड़ने को महात्माजी ने मुभे भेज दिया है। श्रव श्राप शांति से घर में श्रपने बाल-बच्चों के साथ रहिए। जब जरूरत होगी तो सभा बुला लेंगे। यों भी श्रापको बाल-बच्चों के साथ रहने का मौका बहुत ही कम पड़ता है। ईश्वर की दया से यह हड़ताल का मौका मिल गया है तो इसे इधर-उधर घूम कर क्यों गंवाते हैं ? श्राप लोग एक-दो दिन के श्रन्दर ही शहर में यह हालत पैदा कर दीजिए कि चारों तरफ मजद्रों की बाह-बाह होने लगे।

'श्रव इस लड़ाई में महात्माजी का एक उस्तल श्रापको श्रौर श्रच्छी तरह समभ लेना होगा। वह है शान्ति का। श्रगर श्राप शान्ति के रास्ते पर चलना मन्जूर करेंगे तो व तभी महात्माजी की ताकत हमें मिल सकेगी, व तभी में भी कुछ काम कर सकूंगा। वरना सब बेकार होगा। रियासत भी तभी हमारी तरफदार बनेगी। जहां हमारी तरफसे कुछ भी मार-पीट या दंगा-फसाद होगया तो सरकार व पुलिस की बन श्रावेगी व मालिक लोग हजार गुना मजब्त हो जायंगे। महात्माजी भी हमें ही कस्र्रवार ठहरावेंगे। इसलिए यदि श्राप श्रपने घरों में शान्त होकर बैठ जांयगे तो बहुत-सी उल्भनें एक साथ ही सुलभ जायँगी व मैं शेरकी तरह श्राप लोगों की तरफ से लड़ सकंगा।'

यह सलाह मजदूरों को जँच गई व वे एक-दो दिन में ही अपने-श्रपने घरों में रहने लग गये। श्री बापना साहब ने मुक्ते एक दिन कहा कि टेलर साहब (तत्कालीन पुलिस के इन्सपेक्टर जनरल) श्रापकी तारीफ करते थे कि उन्होंने आते ही मजदूरों को खूव काबू कर लिया। अब शहर से दंगे-फसाद या लूट-मार का कोई आंदेशा नहीं रह गया है।

'यह तो मुक्ते मजदूरों के हित में करना ही था—मुक्ते खुशी है, ऋगर इससे पुलिस को व श्रापको सन्तोष हुआ हो ।'

श्रव मैंने मजदूरों को एक कदम श्रीर श्रागे ले जाना चाहा। यह वड़ी कड़वी गोली थी श्रीर मुफे श्रंदेशा ही था कि मजूर लोग कहां तक इसे गले के नीचे उतार सकेंगे। परन्तु परमात्मा ने यहां भी सहायता की। सरकारी श्रिधकारियों की, शहरियों की सहानुभूति प्राप्त करके श्रव मुफे मालिकों से मिलने व समभौते की बातें करने का रास्ता खोलना था! वह तभी हो सकता या जब मैं पहले कोई ऐसा काम करू जिससे मालिकों को मेरी सद्भावना का यकीन हो। श्रिधकांश मुफे जानते जरूर थे, लेकिन मैं तो इस समय मजदूरों का तरफदार श्रीर इसलिए उनके हितों का विरोधी(?)जो था। इसके लिए मैंने सर हुकमचन्द्रजी के घर जाकर उस गाली-

गुफ्ता कर त्राने वाली घटना से लाभ उठाना उचित समभा।

मैंने मजदूरों के चुने हुए नेताश्रों को एक जगह खुलाया। उनसे मैंने पूछा कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं यह शरीफाना ढंग से हो या गंबारू ढंग से ? मजदूरों की इज्जत किस तरह की लड़ाई से बढ़ सकती है ? लड़ाई हमारी बोनस की व घरटों की है, इड़ताल उसमें हमारा सबसे बड़ा व श्रच्छा हथियार है। गाली-गुफता व मार-धाड़ से क्या हमारी इज्जत दुनिया के सामने बढ़ सकती है? मैं यह चाहता हूं कि खुद हमारे दुश्मन मी—मालिक लोग भी—महसूस करने लगें कि मजदूर हमसे भी ज्यादा शरीफ होते हैं। ऐसा नतीजा निकले तो श्राप लोगों को श्रच्छा लगेगा न ?

'लगेगा तो जरूर; पर यह होगा कैसे ?'

'इसका रास्ता में आप लोगों को बताऊंगा। अभी २-४ रोज पहले कुछ मजदूर हुकमचन्दजी के यहां गाली-गुफ्ता कर आये व उनके घर के कांच तोड़-फोड़ आये। इससे उनकी इज्जत लोगों की निगाह में गिरी है। वे समभने लगे हैं कि मजदूर तो गुएडों की टोली है। जो खरे पसीने की कमाई खाते हैं—१३-१४ घएटा सख्त मिहनत की रोटी खाते हैं, वे जरा सी बात में 'गुएडे' कहलाने लग गये। इसकी रोक थाम हमें अभी से कर लेनी चाहिए। हमारी लड़ाई लम्बी चल सकती है और ऐसे हर मौके पर हमें यही साबित कर देना है कि मजदूर मालिकों से कम शरीफ नहीं हैं। लिहाजा मेरी तजबीज तो यह है कि आप लोग मजदूरों की तरफ से सेट हुकमचन्दजी से मिलें।'

'साहब हम लोग मिलेंगे तो मजदूरों को शक न होगा कि मालिकों से क्यों मिले ?'

'नहीं, स्त्राप मेरी चिडी के साथ उनसे मिलिये। तब ऐसे शुबह की गुज़ायश नहीं रहेगी।'

'श्रौर क्या कहें उनसे ?'

'मैं चिडी लिख दूँगा, आपको कुछ ज्यादा न कहना होगा। सिर्फ इतना ही कह दीजिएगा कि उस रोज मजदूरों ने जो गाली-गुफ्ता किया, उस पर हम लोगों को बड़ा अप्रसोस हो रहा है। हम आपसे रजीलों की नहीं, शरीफों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं।

'तो इससे मालिक यह न समम्हेंगे कि हमारी खुशामद करने ऋाये हैं।'

'पहले तो स्रापने दिल पर हाथ रखकर देखो कि क्या खुशामद करने जा रहे हो। यदि नहीं तो फिर उन्हें जी चाहे सो समभने दो। जब तक हमारी हड़ताल जारी है कोई यह नहीं मान सकता कि हम किसी की खुशामद करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक गलती को ठीक कर रहे हैं जिससे मजूरों की इज्जत व ताकत बढ़ेगी व उनकी गिनती शरीफों में होने लगेगी।'

कुछ श्रौर समभाने के बाद वे राजी होगये। मैंने सेट हुकमचन्दजी के नाम एक पत्र इस श्राशय का लिखा—

"श्रापने सुना ही होगा कि मैं महात्माजी के श्रादेश से मजदूरों में काम करने के लिए यहां श्राया हूं। मुफे मालूम हुश्रा कि कुछ दिन पहले कुछ मजदूर श्रापके यहां जाकर गाली-गुफ्ता कर श्राये व कांच भी तोड़-फोड़ डाले। उनका यह काम महात्माजी के बताये श्रिहंसा के तरीके के खिलाफ था। मैंने उनके नेताश्रों से बातचीत की तो उनकी भी यही राय होती है कि यह श्रच्छा नहीं हुश्रा। मजदूर शरीफों की लड़ाई श्राप से लड़ना चाहते हैं, श्रातः ये लोग उस घटना पर खेद प्रकाशित करने के लिए श्रापके पास श्रा रहे हैं। श्राशाः है, श्राप इन्हें उस दिन के कार्य के लिए माफी देने की कुपा करेंगे।

मजूर-नेता श्रों ने मुफ्ते लौट कर रिपोर्ट दी कि पत्र पढ़ते ही सेठजी ने हमें गले लगा लिया श्रीर कहा—श्राप लोग तो मेरे बेटा-बेटी हो । मैं तो उस बात को उसी दिन भूल गया । मुफ्ते भी पत्र का जवाब दिया— 'मजदूर तो मेरे बेटा-बेटी हैं। मैंने उसी दिन उन्हें चमा कर दिया था। श्रापके इस पत्र के लिए धन्यवाद।'

श्रव मालिकों से समभौते की वातचीत का रास्ता खुल गया।

### मालिकों पर असर

मजद्रों की इस ब्रहिंसा का प्रभाव मालिकों पर स्पष्ट दीखने लगा । धएटों के बारे में तो राज्य ने फैसला कर दिया। १० घएटे रोज मिल चलने का आईर निकल गया। बोनस देने के लिए मालिक लोग राजी हो रहे थे; मगर उन्होंने यह पख लगाई कि घएटे यदि कम किये जाते हैं तो मजदूरी भी कम होनी चाहिए। समभौते की बातचीत के दरमियान वे नफा-नुकसान, मजदूरी, रेट ब्रादि की बहुतेरी दलीलें पेश करने लगे जिनके बारे में मेरा ज्ञान नहीं के बरावर था। मैंने जाल साहब व सर हुक्मचन्दजी से स्वष्ट कह दिया कि इस विषय में मेरा ज्ञान कुछ नहीं है। श्रहमदाबाद से मैं कोई विशेषज्ञ बुलाऊ गा, वे जो सलाह मुक्ते देंगे उस पर मजदरों को राजी कराना मेरा काम है। मैं श्रहमदाबाद गया, पूज्य बापूजी व शंकरलालमाई ने लाला गुलजारीलाल नन्दा को भेजा। मजूर-महाजन श्रहमदाबाद के सारे कच्चे काम को करने व जमाने का श्रेय इन्हीं गुलजारीलालजी को है। उनके श्राजाने से श्रव हड़ताल व मजद्रों के संगठन को जहां कई गुना बल मिला तहां समभौते का रास्ता भी सरल हुआ। मालिक लोग भी उनकी जानकारी व सज्जनता का लोहा मानने लगे। इसके बाद मजदूरों का जो दृढ़ संगठन इंदौर में बना उसका बहुत-सा श्रेय गुलजारीलालजी को है। इस सम्पर्क में उनके जिन-जिन गुणों व योग्यतात्रों की छाप मुक्त पर पड़ी, उससे मैं सदा के लिए उनका प्रशंसक व कद्रदां बन गया हूं। जब भी ऋवसर मिले, उनके साथ दो घड़ी रहने की इच्छा होती है।

इस मजदूरी के सवाल पर हमारी तरफ से यह प्रस्ताव था कि पंच के जिरये फैसला करा लिया जाय। आपने इस सिद्धान्त पर जोर दिया कि यदि मालिक व मजदूर में भगड़ा है, व आपस में नहीं निवटता है, तो पंच के जिरये उसका निपटारा करा लेना चाहिए। मालिक लोग कहते—हम मालिक, वे हमारे मजदूर; हम फैसला करेंगे व उन्हें मानना होगा। सेठ हुक्मचन्दजी ने तो एक बार कहा भी कि हम बाप व मजदूर बेटे। हमारे भगड़े हम निवट लेंगे। श्राप क्यों बीच में पड़ते हैं ! मैंने जवाब दिया था—श्राप बाप-बेटों में भगड़ा है, श्रापस में कोई निपटारा हो नहीं रहा है, श्रापका फैसला मानने को वे तैयार नहीं हैं, क्योंकि श्राप पर से उनका विश्वास हट गया है। हम चाहते हैं कि श्रापके उनके सम्बन्ध मधुर हो जायं, श्राप पर उनका विश्वास जमने लगे, यह कोई बुरा काम हो तो हम लोग चले जायं, श्राप मजदूरों से निवट लें। हमारे रहते तो समभौते की भी उम्मीद है, फिर जब वे बम्बई से भाववाला व जीनवाला को बुलावेंगे तब श्रापको निवटना मुश्कल पड़ेगा।'

इस पंच के उसूल से मालिक लोग घवराते थे वास्तविक रूप में भगड़ों के शान्ति पूर्वक, थोड़े खर्च, थोड़े अम व ऋधिक न्याययुक्त फैसले का इससे श्रच्छा कोई रास्ता संसार में नहीं है। मालिकों के डर के दो कारण थे-एक तो पंच का सिद्धान्त स्वीकार करने से उनकी ऐकांतिक सत्ता, जो श्रव तक मजदूरों पर वे श्रपनी मान रहे थे, कायम नहीं रहती थी। दूसरे पंच के लिए मजदूरों की तरफ से बाहरी आदमी होंगे और उनको अपने 'घर' में घुसने देना उन्हें हानिकर मालूम होता था। उनकी कठिनाइयों का विचार करके हम लोगों ने यह मंजर कर लिया कि रियासत के ही त्रादमी पंच रहें व जहां तक बने एक ही ब्रादमी ऐसा तलाश किया जाय जिस पर दोनों पत्नों के लोगों का विश्वास हो । चुनांचे हमने तत्का-लीन प्रधान मन्त्री श्री बापना साहब को दोनों तरफ से एकमात्र पंच नियत करने का प्रस्ताव किया। सेठ हुकमच दजी की स्रोर से इसकी पसन्द नहीं किया गया । लेकिन हमारे स्वभाव की सौम्यवा, हमारी सद-भावना, भलमनसाहत, व दोनों पद्म के लिए सम्मान-पूर्ण समभौते की हमारी इच्छा-एक ही शब्द में हमारी ऋहिंसा-पद्धित के वे कायल होजाते थे। एक ब्रोर हमने जहां हड़ताल को सुदृढ़ बनाया, तहां दूसरी श्रोर १ उस समय के बम्बई के उग्रवादी मजूर-नेता

मालिकों का या मिल का बिला वजह कोई नुकसान न हो, मालिकों या उनके ब्रादिमयों का किसी तरह ब्रापमान न हो, इसका बड़ा खयाल रक्खा। इसका असर उन पर हुए बिना न रहा- यहां तक कि एकबार जब हम निराश होकर सेठ हुकमचन्दजी से ऋखिरी बातचीत करने गये ऋौर कहा कि 'श्रव हम लोग जाते हैं. श्राप पंच बनाने पर राजी नहीं होते श्रीर मजदर इसके बिना दूसरा फैसला मंजूर नहीं कर सकते, सिवा इसके कि उनकी मांग ज्यों की त्यों मंजूर करली जाय-ग्राथीत घएटे कम करने की वजह से एक पाई भी मजदूरी कम न कीजाय-तो हमारा ज्यादा रहना फजूल है। मजदूर अब तक एक संगठन, एक अनुशासन में थे, शान्ति का पाठ सीख रहे थे। अब हमारे जाने पर वे अपने आप स्वतन्त्र हो जायंगे, ब्राव ब्राप जानें या वे जानें।' तो उन्होंने हमसे कहा-'नहीं, फैसला तो ऋाप ही लोगों से कराऊंगा । ऋाप हमारी कठिनाइयों को समभने का यत्न करते हैं।' मजदूरों के तो हम विश्वास-पात्र इसलिए थे कि उनकी वाजिब मांगों पर हम बराबर दृढ बने रहे । उनके सङ्गठन को मजबूत बनाते रहे, इड़ताल के सिलसिले में हर तरह की सहायता व सुविधा उन्हें दे देते रहे।

इसका प्रमाण नोचे लिखे संवाद से मिलता है जो एक मालिक व हमारे एक मान्य मित्र के बीच हुन्ना था—

मालिक--'हड़ताल तो जल्दो खत्म होती दीखती नहीं।'

मित्र—'क्यों, हरिभाऊजी वो समभौते का बहुत उद्योग कर रहे हैं।' 'क्या कर रहे हैं, उनके ख्राजाने ही से वो हड़ताल इतनी मजबूत व लम्बी होगई। नहीं वो ख्रब तक हमने मजदूरों को ठीक कर दिया होता '

मित्र को बुरा लगा। 'हां, हरिभाऊजों ने आकर गलती की, नहीं तो ''''साहब की नाक अपन तक उड़ गई होती! और आप भी खुने आम मोटर पर दौड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।'

इधर मालिकों का हृदय हमारी स्रोर स्त्राकर्षित होता था क्योंकि हम उनकी कठिनाइयों व प्रतिष्ठा का प्राध्यान रखते थे। बारिशके दिन थे। हड़ताल ऐसी मुकम्मिल थी कि मशीनों को तेल देने के लिए भी मालिकों को ब्रादमी नहीं मिलते थे। उन पर जंग चढ़ रहा था, व बहुत खराब हो जाने का अन्देशा था। जाल साहव (हुक्मचन्द प्रूप के मैनेजिंग डाय-रेक्टर) ने बात-चीत के दौरान में मुफसे कहा—'उपाध्यायजी, एक बड़ा नुकसान हमारा हो रहा है श्रीर उससे मजदूरों का कोई फायदा नहीं। आपकी मदद के बिना वह नुकसान रक नहीं सकता, उसमें मजदूरों को भी कुछ तो नुकसान होगा ही। तमाम मशीनों पर बारिश की वजह से जंग चढ़ रही है। उन्हें जलदी ही तेल न दिया जायगा तो बहुत खराबी पैदा हो जायगी। आखिर एक रोज मिल तो चलनी ही है। जंग चढ़े साँचे मजदूरों को मिलोंगे तो कई दिन वे भी पूरा माल न बना सकेंगे व उनकी आमदनी पर इसका असर पड़ेगा।'

मैंने महस्स किया कि इनका यह कष्ट सच्चा है, श्रीर मजदूरों के हिष्ट-बिन्दु से भी इस पर सोचने की जरूरत है। मैंने पूछा 'तो श्राप क्या मदद चाहते हैं ?'

'सिर्फ इतनी ही कि थोड़े से आदमी — मजूर दे दीजिए जो मशीनों को तेल दे दें।'

मुफ्ते सन्देह हुन्ना कि कहीं यह इड़ताल तोड़ने की तरकीव तो न हो। क्योंकि इड़ताल प्रायः तमीतक कायम रहती है जब तक एक भी श्रादमी मिल के श्रन्दर न धंसने पावे। जहाँ एक भी ईंट खिसकी कि सारी इमारत ढहने की शुरूत्रात समिफिए। श्रातः मैंने कहा—'श्रादमी भेजने से तो हमारी हड़ताल में कमजोरी श्रा जायगी। श्रापके लोग उन्हें बहुका-बहुक कर मिल चलाने की कोशिश करेंगे।'

'नहीं, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा हरगिज न होगा।'

में सोच में पड़ गया कि क्या किया जाय ? मैंने कहा—'श्रच्छा सोचूंगा।' मैंने तय किया कि मजदूरों के श्रागेवानों के सामने यह मसला रक्खा जाय। जो शक मुफे हुआ वही उन्हें भी हुआ। लेकिन हमने उन्हें समफाया कि श्रपना भगड़ा मालिकों से है, कारखाने या मशीनों से तो है नहीं । मशीन को नुकसान पहुँचने से श्रपना क्या फायदा होगा, उलटा कुछ समय तक मजदूरों को भी नुकसान ही उठाना पड़ेगा।' तब सवाल हुआ कि उन्हें मदद कैसे पहुँचाई जाय ? किसीने, शायद लालाजी ने ही, सुभाया कि एक शर्त पर हम श्रपने आदमी भेज सकते हैं—'मालिकों का कोई श्रादमी उनसे वातचीत न करे। उन पर निगाह रखने के लिए तेल देने वाले आदिमयों के साथ हमारा एक विश्वास-पात्र आदमी अंदर जायगा, और यदि मालिकों के किसी भी आदिमी ने उनसे कुछ भी बात-चीत की तो सब तेल वाले उसी दम लौट आवेंगे, और फिर मिल में पांव न रखेंगे, भले ही मशीनें व कारखाना चौपट हो जाय।'

जाल साहब ने यह शर्व मंजूर की व मशीनों को तेल देने की सुविधा कर दी गई। इस घटना का असर खुद जाल साहब व उनके द्वारा मालिकों पर भी पड़ा। व इसके फल-स्वरूप आगे चल कर समभौते का एक मार्ग निकल आया।

जब हम शुद्ध न्याय पर दृष्टि रखते हैं, हक से ऋषिक ऋपने या ऋपने पत्त के लिए कुछ नहीं चाहते, व साथ ही ऋपने विरोधी की हानि, किठ-नाई व मान-सम्मान का ध्यान रखते हैं तो हमारी गित व प्रगति इतनी जोरदार व निश्चित हो जाती है कि संसार में उसे कोई शिक्त कुिरठत नहीं कर सकती । क्योंकि विरोधी का दांव तभी चलता है जब हमारे पत्त में कोई ऋनैतिक या ग़लत बात होती हो । तटस्थ ऋादमी भी हमारे तरफदार होने लगते हैं; क्योंकि उन्हें हमें दोष देने के लिए कोई कारण नहीं मिलता । ऋहिंसा-मार्ग की यही खूबी है ।

इस घटना के फल-स्वरूप एक दिन मालिकों की तरफ से एक मित्र ने मुक्ते मुक्ताया—'उपाध्यायजी, ऋाप लोगों की सद्मावना की मैं दाद देता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सोचा कि ऋाखिर क्या रास्ता निकाला जाय जिससे ऋापका पंच का उस्ता भी कायम रहे व मालिकों को भी कोई घाटा न हो। मुक्ते एक बात सुक्ती है, पर वह है ऐसी ऋटपटी कि

शायद त्रापके गले न उतरे । मगर मुक्ते उसके सिवा श्रव कोई रास्ता दिखाई नहीं देता । श्रीर मुक्ते विश्वास होता है कि श्राप उसे मंजूर कर लें तो मजदूरों का भी कोई नुकसान न होगा।'

'जरूर बताइए।'

'श्राप सेठ हुक्मचन्द को हुक्मचन्द ग्रुप का पंच दोनों श्रोर से मंजूर कर लीजिए। इससे सब भगड़ा खतम होजायगा।'

मेरे दिमाग में मानो किसीने बिजली चमका दी। बिना ज्यादा सोचे ही मुफे, मानो अन्तः प्रेरणा से, यह लगा कि निर्चय ही यही एक मात्र हल है, श्रोर इसमें मजदूरों की कोई हानि नहीं। मैंने सोचा कि इस समय सचमुच ही हुकमचन्दजी मजदूरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, व मजदूरी नहीं काटेंगे। परन्तु दूसरी तरफ जिनसे फगड़ा उन्हींको पंच बना देने की बात लोक-दृष्टि में मौंडी ही लग सकती है। सचमुच यदि मालिक मजदूरों के इतने विश्वास-पात्र बन जायं तो इसे श्राहंसा की बड़ी विजय कहनी होगी, परन्तु इसमें दोनों श्रोर से अपने लामालाम की ही दृष्टि प्रधान थी। मालिकों के पच्च में यह बात पड़ती थी कि उन्होंने खुद ही—भले ही पंच की हैसियत से—इस फगड़े को निपटाया, यदि रिश्रायत की गई तो जस उन्होंको मिलेगा, मजदूरों के पच्च में मुफे यह जंच रहा था कि श्रीर कोई पंच होंगे तो जरूर थोड़ी-बहुत कटौती होजायगी; परन्तु हुकमचन्दजी के होने से, कम से कम इस समय तो—कटौती नहीं होगी।

परन्तु इन्दौर में अपने जिस किसी मित्र से मैंने इसकी चर्चा की उन्होंने मेरी दिल्लगी उड़ाते हुए कहा—'खूब, हुकमचन्दजी को आप पंच बनायेंगे, मजदूरों में अपनी इज्जत सही-सलामत रखनी हो तो ऐसी जिम्मेदारी न लेना। मालिकों का क्या मरोसा १ जिनसे भगड़ा उन्हीं- के हाथ में मजदूरों की गर्दन दे देना तो परले सिरे की मूर्खता होगी।' छोटे से लेकर बड़े तक की टीकाओं का यह सारांश है। लेकिन मुफे तो जंच गया था कि इसके सिवा दूसरा हल नहीं, व मजदूरों की कटौता

बिल्कुल न होगी। श्रतः इस टिप्पणी व उपहास के वातावरण में भी मेरा विश्वास दृढ़ बना रहा।

मैं ब्रह्मदाबाद पहुंचा। लाला गुलजारीलाल ने सुनते ही उपहास के स्वर में कहा- 'ख़ब 'ग्रॉफर' लाये ग्राप ? दुनिया क्या कहेगी ? मजदर कभी इसे पसन्द भी कर सकते हैं ?' मैंने कहा—'यह कितनी ही हास्यास्पद बात हमें दीख पड़ती हो; पर हल यही है, व इसमें मजदरों की कोई हानि न होगी-इसका मुभे विश्वास होता है। सारी परिस्थिति के अध्ययन का जो सामृहिक असर मेरे मन पर पड़ रहा है उसके फल-खरूप मेरी अन्तरात्मा यही कहती है।' जब मैंने बहुत जोर दिया तो हम लोग शंकरलालजी बैंकर के पास गये। उन्हें भी यह प्रस्ताव बिल्कुल नहीं जंचा। श्रान्त में बापूजी के पास हम सब गये। उन्हें भी यह श्राटपटा तो लगा: पर मैंने श्रापना सारा दृष्टि-विन्दु खोल कर रक्खा व श्रपना श्रात्म-विश्वास प्रकट किया तो वे बोले 'तो श्रच्छा, इसको सामने रख कर चलो, मगर मजदूरों की राय न हो तो यह न करना।' मामला विकट व प्रसंग बड़ा नाज़ुक था। जोखिम भी कम नहीं थी। मजदरों में तरह-तरह के तर्क फैलने का अन्देशा था। अतः लालाजी भी मेरे साथ श्राये । यह हमारे बुद्धि-कौशल व श्रिहिंसा दोनों की परीचा का विकट श्रवसर था। यदि इस 'श्राफर' को दुकरा देते हैं तो फिर चारों श्रोर श्रन्थकार के सिवा कुछ नहीं दीखता था, यदि स्वीकार करते हैं तो सर पर नंगी तलवार लटकाने के बराबर था। त्रातः बहुत फूँक-फूँक कर चलने का हम लोगों ने निश्चय किया । मजदूरों के सामने इस सुकाव को रखने के पहले हमने खुद सेठ हुक्मचन्दजी से ही बात-चीत करने का निश्चय किया व उसका परिणाम देकर ब्रागे कार्य-क्रम निश्चित करना तय किया। उनके रुख का हम पर अनुकुल ही असर हुआ-इमने सेठ साहब से कहा- 'मजदूरों को श्राप श्रपना बेटा कहते हैं, श्रब बापा के ही सिर पर पंच की हैसियत से फैसला करने का बोभ पड़ना चाहत है, बाप ने बेटों को प्रसन्न करने का यह अवसर खो दिया तो हमारी

जिम्मेदारी नहीं, हम मजदूरों की तरफ से आप से कोई रिक्रायत नहीं चाहते, सिर्फ न्याय चाहते हैं।' उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वे पंच की हैसियत से न्याय ही करेंगे, परन्तु बाप की हैसियत से मजदूरों के प्रति हृदय में सहानुभूति भी रखते हैं। इससे मुभे व लालाजी की भी उत्साह मिला। बाद में इस चीज को मजदूरों के आगेवानों व फिर मजदूरों के गले उतारने में लालाजी ने जो चातुर्य प्रदर्शित किया उसकी मुफ्त पर गहरी छाप पड़ी। वे न होते तो यह काम मेरे श्रकेले के बूते का नहीं था। उन्होंने मजदूरों के आगोवानों का एक शिष्ट-मगडल सेठ साहब से मिलने भिजवाया। उनसे कहा — 'सेठ साहब की बात-चीत का हम पर ग्रन्छा ग्रसर हुन्रा है, हमें विश्वास हुन्रा है कि वे ग्रपने साथ इस समय न्याय ही करेंगे। मजदूरों की गर्दन नहीं काटेंगे। लेकिन आप लोग भी उनसे मिल लीजिए- त्र्यापके दिलों पर भी ऐसा ही त्र्यसर पड़े तो हम सब मिलकर सब मजदूर भाइयों को इसके लिए समकायेंगे।' इधर सेठ साहब से हमने कहा—'हमें तो यह प्रस्ताव जँच गया है, परन्तु जब तक मजदूरों को न जँचे तब तक ऋपनी जिम्मेदारी पर यह जोखिम लेना हम नहीं चाहते । मजदूरों के ऋागेवान ऋाप से मिलेंगे। उनपर जो ऋसर श्रापके रुख का पड़ेगा उसीसे उन्हें मजदूरों को समम्माने का उत्साह या श्रमफल होंगे।'

श्रागेवान लोग बहुत प्रभावित होकर लोटे तब मजदूरों की श्रामसभा बुलाकर उसमें प्रस्ताव की चर्चा की। सेट हुक्मचन्दजी तथा (स्व०) द्रविड वकील को मजदूरों की तरफ से पंच घोषित किया गया। हुक्मचन्द ग्रूप के लिए हुक्मचन्दजी व मालवा मिल के लिए द्रविड साहव मालिक व मजदूर दोनों की तरफ से पंच नियत किये गए। इस पर श्रिधकांश मजदूरों के दस्तखत करा लिये गए। दो महीने के बाद दोनों ने फैसला दिया जिनमें मजदूरी न काटने की घोषणा की गई। इस तरह मजदूरों की तीनों मांगे (१) बोनस मिले, (२) कामके घर्छे १० कर दिये जायं, (३) मजदूरी न काटी जाय, प्री हुई । चौथा लाभ यह हुम्रा कि मजदूर संघ कायम हो गया, जिसके सभापति श्री द्रविड वकील, उपसभापति जाल साहब व मैं प्रधान मंत्री लाला गुलजारीलाल बनाये गये ।

लालाजी कहते थे कि ऐसी सफल हड़ताल हिन्दुस्तान में यह पहली ही है जिसमें मजदूरों की सब मांगें पूरी हुई हों व इतने लाभ एक साथ हुए हों।

#### -: २६ :-- \*

### हृदय-मन्थन

इस हड़ताल के सञ्चालन व शुभ समाप्ति के दरिमयान ऐसे कितने ही अवसर आये जिसमें मेरा खूब हृदय-मन्थन हुआ। कई नये अनुभव हुए और विश्वास भी बहुत बढ़ गया। अहिंसा का पालन कैसे एक ओर मनुष्य को तेजस्वी व अदम्य बनाता है, तथा दूसरी ओर समभदार (reasonable) सम्य व विनम्न बनने के लिए विवश करता है, इसका अनुभव हुआ। मजदूरों की जाहिरा अहिंसा ने सरकार, मालिक व नागिरिक सब पर असर किया व तीनों की ओर से उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई। इसके दो-तीन अनुभव यहां देने लायक हैं।

हड़ताल के सिलसिले में मुफ्ते प्रधान मन्त्री से अक्सर मिलना पड़ता था। मैंने उनसे चाहा कि इस मामले में सरकार किसी का पत्त न ले घरटें का फैसला कर देने के बाद जब तक मजदूरों की तरफ से शान्तिमंग नहीं होता, सरकार को दखल देने की कोई जरूरत नहीं पैदा होती। आप या तो समभौते की कोशिश कर सकते हैं या तटस्थ रह सकते हैं। तरफ-दारी आप किसी की न करें। क्योंकि मजदूरों को यह अन्देशा है कि सरकार मालिकों के साथ है। उन्होंने मुफ्ते विश्वास दिलाया कि 'सरकार न मालिकों का नुकसान चाहती है, न मजदूरों का। वह शान्ति चाहती है व चाहती है कि मिलें जल्दी चालू हो जायं। इसमें जो विष्न डालेंगे उनसे सरकार नाराज होगी।' चूंकि मजदूरों की बहुतेरी शिकायतें पुलिस

व मालिकों की तरफ से उन तक पहुँचती रहती थीं, इसलिए मैं उनसे जब तब मिल लिया करता था व मजदूरों की स्थिति स्पष्ट कर दिया करता था । एक बार मालिकों में से एक ने उनसे कहा- 'श्राप तो मजदरों की तरफदारी करते हैं। हरिभाऊजी बार-बार स्त्रापसे मिलते हैं, इससे स्त्राप की सहानुभूति एक ही तरफ बढ़ती जा रही है।' इसके बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने इस संवाद का जिक किया । मैंने समभा शायद इनकी मनशा यह हो कि मैं उनसे न मिला करूं। मैंने कहा-'श्राप खुद देख सकते हैं कि मैंने मजदूरों की तरफ से कोई श्रनुचित बात श्रापसे चाही हो, या मालिकों के खिलाफ श्रापको कभी भरना चाहा हो। मजदरों की स्थिति ऋापके सामने गलत तौर पर न ऋाती रहे, इसी की चिन्ता मैंने रक्ली है। फिर भी श्रापको ऐसा लगता हो कि मेरा श्राना श्रवाच्छनीय है तो मुभ्ते न श्राने से कोई दुःख न होगा ! सिर्फ इतना ही कि मुभे मजदूरों की तरफ से बहुतेरी बातें सार्वजनिक रूप से कहनी व लिखनी पड़ेंगी, जिनसे समस्यायें श्रीर उलम सकती हैं। वैसे यह एक तरह से अच्छा भी है। मैं मजदूरों की तरफ से जो कुछ उचित दीखे करने के लिए स्वतंत्र रहूंगा, ब्राप राज्य की ब्रोर से स्वतन्त्र ही हैं। लेकिन इसमें, सम्भव है, सुक्ते राज्य से उलक्त जाना पड़े श्रीर श्रापको भी कदु-कर्त्तव्य का पालन करना पड़े । मालिक लोग अगर इसमें खुश हैं तो मुक्ते कोई आपत्ति नहीं है।'

उन्होंने कहा—'नहीं मेरा यह मतलब नहीं है। मैंने तो यों ही चलतू बात त्रापको सुना दी। मैं जो कुछ, करता हूँ, त्रापनी जिम्मेदारी समफ कर ही करता हूँ।'

×

यह सुभाव आया कि श्री बापना साहब को दोनों श्रोर से पंच बना दिया जाय। इस सुभाव की खूबी यह बताई गई थी कि वे राज्य के प्रति-निधि हैं, श्रतः मालिकों के हित उनके हाथ में सुरिन्तित हैं। पंच हैं, इसिलए मजदूरों के साथ भी न्याय ही करेंगे। फिर 'बाहरी श्रादमी पंच न



हो' इस आवाज का भी समाधान इसमें हो जाता है। ये दलीलें मौजूं होते हुए भी मुभ्ते यह आ्राशंका ही रही कि वापना साहब को पंच बनाने में मजदरों को घाटा रहेगा । मालिक लोग 🔊 रुपया मजूरी काटना चाहते थे। मुक्ते यह अन्देशा था कि बापना साहव दोनों पत्त को राजी रखने के लिए 🗇 जरूर काटने का फैसला देंगे। इधर उनके सौजन्य की छाप बराबर मुभ्त पर थी। दूसरा इल भी नहीं दिखाई देता था। उधर मजद्रों के नुकसान होने का भी डर। इस कशमकश से मैं एक दिन-रात बेचैन रहा। मुक्ते रात भर नींद नहीं ऋाई, व परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि कहीं बापना साहब को पंच बनाने की जिम्मेदारी लेकर मैं हजारों मजदूरों की हानि की जोखिम तो नहीं ले रहा हूँ । अन्त को लाला-जी व मैं दोनों इसे स्वीकार कर लेने के ही नतीजे पर पहुँचे । ईश्वर की दया ही समभाना चाहिए, कि मजदूरों की तरफ से स्वीकृति-पत्र चला जाने पर भी हुक्मचन्द प्रूप वालों ने इसको मंजूर नहीं किया । मुभे अप्रब भी यही लगता है कि वापना साहब 🗇 जरूर कटवाते; परन्तु परमात्मा को यह मंजूर नहीं था, त्रातः हुक्मचन्दजी को पंच बनाने जैसा त्राटनटा प्रस्ताव कराके भी अन्त को उनसे मजदूरों का १ पैसा भी न कटने दिया। इससे मेरी ईश्वर-अद्धा बढ़ी, श्रीर कुछ ऐसा श्रनुभव करता हूँ कि जिस काम का श्रभ परिणाम न निकलने वाला हो उसका कुछ खटका पहले ही से हो जाया करता है। यह भी श्रमुभव होता है कि किसी श्रमांछनीय बात की ऋोर प्रवृति होती हो तो भगवान् न जाने कहां-कहां से किस तरह उसमें रुकावट डाल देता है। इसे मैं भगवान् की अपने पर कृपा व बड़े-बढ़ों तथा गुरुजनों का आशीर्वाद ही समभता हूँ। ऐसा भी अनुभव कई बार हुआ है कि किसी व्यक्ति को देखते ही अचानक मुभे ऐसा लगा कि इसमें कोई गहरी खराबी होनी चाहिए, तमाम जाहिरी अञ्छाइयों के मेरा वह खटका बना ही रहा व अपन्त में कुछ समय बाद उसका गहरा पोल-खाता खुला । मैंने यह भी अनुभव किया है कि जब अन्तः करण की पेरणा पर चलता हूँ तो भाड़ी-भाड़्बड, कुएं-खाई में गिरते हुए भी साफ-पाक

बाहर निकल श्रावा हूँ, लेकिन बुद्धि की कवर-ब्योंत में पड़ जाता हूँ तो धक्के खाता रहता हूँ। फिर भी कई बार श्रन्तरात्मा की श्रावाज पर चलने की हिम्मत नहीं होती, हालांकि कल्याण उसीमें दीखता है। मुफे ऐसा लगता है कि जिस श्रंश तक मनुष्य की श्रात्मा में मिलनता होती है, कोई कसर व कच्चाई होती है, उसी श्रंश तक उसमें ऐसे साहस का श्रमाव पाया जाता है। उस मिलनता के स्वरूप पर विचार करता हूँ तो काम, कोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर—इनमें कोई एक या श्रिषक विकारों का श्रावरण श्रात्मा पर छाया हुआ होना चाहिए। मुफे ऐसा लगता है कि इनमें से काम व श्रहंकार का श्रावरण मुफे श्रीर विकारों से श्रिषक दबाये हुए है। मैं जायत रह कर इनसे लड़ने में प्रयत्नशील हूँ। फल तो सर्वथा परमात्मा के ही श्रधीन है।

× × × ×

हड़ताल चलते-चलते कई दिन हो गये। मालिकों ने बापना साहब जैसे तक को पंच बनाना मंजूर न किया तो एक ऐसा अवसर आगया जब लालाजी व मैं—दोनों बिल्कुल निराश हो गए। मजदूर बार-बार आकर हमें डाँटने लगे कि आप लोगों से कुछ न होता हो तो अब हमें छुटा छोड़ दीजिए। हम अपने बल-बूते—मतलब मार-धाड़ लूट-पाट-पर दो दिन में फैसला करा लेंगे। मालिक लोग एक-न-एक बहाना निकालते रहते हैं और आप लोग कोई जोर नहीं लगाते। अब आपके तरीके से काम नहीं होता दीखता। हमें क्यों रोक रहे हैं ?' बमुश्किल तमाम हमने उनसे १०-१५ दिन का समय और मांगा और रात को दोनों इस नतीज पर पहुँचे कि अब तो यहाँ से अपना-सा मुँह लेकर ही वापिस लोटना होगा। इससे चित्त बहुत भारी-भारी हो रहा था। लालाजी तो शायद १-२ दिन में आहमदाबाद चले गये। मैं अकेला नित्य परमात्मा से प्रार्थना करता कि आखिर क्या इसीलिए तूने मुफे अजमेर से यहां भिजवाया? यह तो शुरू में ही मुंह काला कराने का ढंग बना दिया। अच्छा, अगर तेरी यही मर्जी है तो यही सही। हमारा मुंह काला मले ही हो, पर तेरी

मरजी होने दे। इस प्रार्थना के बाद मेरे हृदय का भार हल्का हो गया।
मैं इस दुष्पिरिणामके लिए तैयार हो गया और श्रव एक वैज्ञानिक की तरह
श्रिलित भाव से पिरिस्थित को देखता रहा। कुछ ही दिनों में मालिकों
की तरफ से एक सज्जन ने सर सेठ हुकमचन्दजी को पंच बनाने का
सुफाव पेश किया, जिसमें मुक्ते वास्तविक हल दिखाई दिया और श्रन्त को
ऐसा ही साबित भी हुआ।

—: २७ :—

# एक नई कसौटी

इन्दौर से फारिंग होते ही एक नई कसौटी सामने आ गई। नीमच (छावनी) में यादव-युवकों का एक सङ्गठन ऋसें से चला आरहा है। ये लोग काम तो इमारत स्त्रादि बनाने का करते हैं; परन्तु गिनती हरिजनों में होती है। इन्होंने सवणों को ऋनुमित से ऋपना एक बनवाया । इस पर किसी सनातनी ब्राह्मण ने यह व्यवस्था दी कि जो श्रञ्जूतों की पूजित मूर्ति का दर्शन करते हैं उनकी कई पीढ़ी नरक में जाती हैं। इससे दोनों में बड़ी कशमकश चल रही थी। ऐसे वातावरण में वहां के यादव-युवकों ने एक परिषद की आयोजना की व उनकी तरफ से वहां के प्रसिद्ध-ग्राव स्व॰ सेठ श्री नथमलजी चोर्डिया राजस्थान सेवा-संघके मंत्री श्री रामनारायणजी चौधरीको उसके सभापतित्वके लिए लिवाने स्राये। वे नहीं जा सके व उन्होंने उनको मुभे ले जाने का सङ्केत किया। चोरिडयाजी का यह प्रथम ही परिचय मुक्ते हुआ । नवरात्र के दिन थे। हमारे यहां वर व पूजन होता है, श्रीर मेरे लिए उन दिनों बाहर जाना सम्भव नहीं था । फिर भी जब हरिजनों का प्रश्न सामने आया तो इस कर्त्तंव्य से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता था। एक ब्राह्मण के नाते मैं मानता हूँ कि हरिजनों की सेवा का सबसे पहला हिस्सा उनका होना चाहिए श्रीर यदि परिस्थितियों ने मुक्ते मजबूर न कर दिया होता तो श्रपना जीवन इसी कार्य में दे देता। ऐसी मेरी भावना होने के कारण मैं बड़ी दुविधा में पड़ा। ग्रन्त को यह तय रहा कि मेरे बजाय माई वैजनाथजी महोदय को समापित बनाया जाय; मैं साथ चलूंगा, मगर श्रष्टमी को, प्जन के दिन, लौट श्राऊंगा। हमारे साथ श्री कृष्णच द जी विद्यालंकार अब श्रर्जुन के सम्पादक — व श्री हरि जी — उस समय के ब्रह्मचारी हरि, भी थे।

सुबह नीमच स्टेशन पर उतरते ही चोरिडयाजी ने संवाद सुनाया कि परिषद के ऋायोजन से नीमच, छावनी व वधाना, तीनों के सवर्ण चिढ़ गए हैं व उन्होंने परिषद् के तथा परिषद् में सहयोग देने वालों के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया है। तदनुसार हम आगन्तुकों को न कहीं कोई ठहरने को मकान मिल सकता है, न खाने को रोटी या अनाज। हमें इससे पहले इस परिस्थिति की न तो कोई जानकारी ही थी, न कोई आशंका ही। सुनते ही हम सब स्तंभित होगए। 'हम तो न यहां के लोगों को जानते हैं, न परिस्थिति को । स्त्रापके बुलाये हम स्त्रागये हैं । जैसा स्त्राप बतावें वैसा किया जाय। लेकिन में इतना कह दूं कि परिषद् किये वगैर हमारा लौटना बहुत ही बुरा होगा—चाहे जो हो, भले ही एक-दो रोज़ ज्यादा लग जायं, मगर उत्सव जरूर होना चाहिए।' चोरडियाजी जवां-मर्द थे। बोले खाना तो मैं ऋापको ऋपने घर खिलाऊंगा। भले ही मुक्ते विरादरी वाले खारिज करदें। मगर ठहरने का सवाल विकट है। हरिजनों के यहां हम लोग जान-बूभकर ठहरना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे सवर्णों के सहयोग का प्रश्न श्रीर जिटल होजाने की श्राशङ्का थी। हमें तो उनका हृदय जीतना था—ग्राहिंसा व सहू लियत से काम करना था। मैंने पूंछा कोई धर्मशाला, सराय भी है या नहीं।

'है तो, मगर उनके मालिक शायद ही हिम्मत करें।'

'यहां तो त्र्यार्यंसमाज की बड़ी धूम रहती है। क्या कोई त्र्यार्यसमाजी भी ऐसा नहीं है, जहां हमारे ठहरने का प्रबंध होजाय ?'

'धर्मशाला तो एक आर्यसमाजी सेठ की ही है; पर उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि विरादरी वालों का रोष सहन करे।'

'धर्मशाला में किसी का क्या लेना-देना। वहां तो सभी यात्री ठहर

सकते हैं। क्या यात्री के नाते हमें वहां ठहरने का अधिकार नहीं है। स्त्राप तो हमें वहीं ठहराइए—जब कोई निकालने स्त्रावेगा तब देख लेंगे।'

यह विचार सब को पसन्द आया व चोरडियाजी ने कहा कि आपको निकालने की जुर्रत शायद कोई न करे।

तब हम लोग वहीं चलें। यादव-युवकों व बालकों व कुछ बड़े-बूढ़ों से धिरा हुम्रा हमारा जलूस छावनी में चला। तो कोई हमें देखकर मुंह बनाता, कोई दूसरी तरफ देखकर थूक देता, चेहरों पर घृणा का भाव मलकता हमने देखा। जीवन में ऐसे 'स्वागत' का यह पहला ही म्रायसर था। हमने इसे परमात्मा की कृपा के रूप में ही म्रापनाया। जी में हुम्रा कि चलो यह भी एक नया म्रानुभव है, देखें इसमें से क्या नतीजा निकलता है।

धर्मशाला में टिक गये व चोरिडयाजी के यहां मोजन करने गये। उनके घर में सेठानी से भगड़ा होगया। वे पुराने विचार की हैं ब्रीर ब्रिपने विचारों की बड़ी हुढ़ भी हैं। इधर चोरिडयाजी वैसे ही बात के धनी, ब्रान-बान के ब्रादमी। उन्होंने कह दिया—घर मेरा है, मिहमान मेरे बुलाये हैं, जरूर मेरे यहां मोजन करेंगे, तुम लोगों को ऐतराज हो तो दूसरे घर में चली जाब्रो, मैं उन्हें खाना बनाकर खिलाऊ गा। ब्राव सेठानीजी लाचार होगईं।

पहुंचते ही परिस्थिति का श्रध्ययन करना शुरू किया तो पता चला कि केवल सवर्णों का ही विरोध इस परिषद् में नहीं है, बल्कि यादवों के चौधिरयों व बड़े-बूढ़ों का भी विरोध है। वे नवयुवकों के नेता श्री धनीरामजी से इस बात के लिए नाराज थे कि वह उनकी जात-पंचायत में दखल देते हैं व उनकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। मतलब कि परिषद्या उत्सव तभी सफल हो सकता था जब एक श्रोर यादवों में एकता हो, फिर यादवों व सवर्णों में सहयोग हो। भीतरी व बाहरी दोनों कठिनाइयों का सामना हमें करना था।

हमारे धर्मशाला में टिक जाने व चोरडियाजी के घर खाना खाने का ऋसर यह हुऋा कि सवर्गों में जो सुधारक प्रवृत्ति के थे उनका कुछ हौसला बढ़ा । फिर भी दिन में तो प्रायः सब हमसे मिलना टाल रहे थे, ऋतः दिन हमने भीतरी कठिनाइयों को समफने व दूर करने में बिताया । रात को १-२ ऋार्यसमाजी हमसे मिले । उनकी सलाह से परिषद् को सफल बनाने की योजना बनी । यादवों की फूट मिटाने की जिम्मेदारी मैंने ली; सबर्यों की सहानुभूति व सहयोग प्राप्त करने के लिए चोरिडयाजी व ऋन्य एक-दो सुधारक मित्र उद्यत हुए । यह तय पाया कि स्थानिक लोगों के ऋलावा जो बाहरी सवर्या नीमच, छावनी, बधाना, स्टेशन, ऋादि ऋास-पास हों, जिन पर यह बिहक्तार की तलवार न चल सकती हो, उन्हें उत्सव में बुलाया जाय, खास तौर पर लाने का प्रयत्न किया जाय।

श्रान्ति एकता के लिए धनीरामजी व उनके युवकदल को मैंने बताया कि श्राप लोग पुरानी पंच-पंचायती के मामलों में दखल न दें। श्रालग संगठन करके श्रापना सुधार-कार्य जारी रक्खें। इससे बुड्ढों की यह श्राशंका कि हमारा हक छीनना चाहते हैं, दूर हो जायगी। बुड्ढों व चौधिरयों को समभाया कि युवक-दल जो कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं, उससे श्रापका हिन्दू-समाज में दर्जा बढ़ेगा। श्रापको चाहिए कि श्राप सुधारकों से नाराज न हों, बिल्क उनका बल बढ़ावें। युवकों को मैंने समभाया कि उत्सव का स्वागताध्यन्त श्रापनी पंचायत के बूढ़े चौधरी को बनाश्रो, जिससे उनकी यह श्राशंका श्राज से ही निर्मूल होने लगे कि युवक बड़े-बूढ़ों का, पंच के मुखियाश्रों का मान-सम्मान नहीं करना चाहते।

इन कठिनाइयों की वजह से पहले दिन परिषद् न हो सकी। लेकिन चारों तरफ से जो समाचार त्राने लगे उनसे यह निश्चय हो गया कि दूसरे दिन जरूर उत्सव हो जायगा, व उसमें कुछ सवर्ण भी ह्या सकेंगे।

इधर विरोधी पत्त्वालों ने चारों स्त्रोर यह प्रचार कर दिया कि बाहर से जो लोग स्त्राये हुए हैं, वे स्त्रायंसमाजी हैं, ताकि सनातनी स्त्रौर खिंच जायं। यदि हम यह प्रत्यत्त् साबित कर सकें कि हम स्त्रायंसमाजी नहीं हैं तो वातावरण के बहुत-कुळ बदलने की स्त्राशा थी। रात ही को मैंने सुमाया कि सुबह ही हम लोग नहा-घोकर विलक लगाकर किसी राम-मन्दिर या कृष्ण-मन्दिर में दर्शन के लिए चलें। इससे बढ़कर प्रत्यस्त्र प्रमाण हमारे सनावन-घर्मी होने का क्या हो सकवा था १ फिर सोचा कि मन्दिर में चलने से या तो लोगों से, पुजारी श्रादि से मगड़ा होगा, या बातचीत का सिलसिला निकलेगा। दोनों स्थितियां अपने लिए शुभ ही होंगी।

हम चारों जो मन्दिर में गये तो दरवाजे पर ही कुछ लोगों ने टोका— 'यह मन्दिर है, ऋाप कहां जा रहे हैं ?'

मैं—'भगवान् के दर्शन करने जा रहे हैं, क्यों क्या मनाही है ?'

वे लोग एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। इतने में हम अन्दर चले गये; मूर्ति को प्रणाम किया व पुजारी ने चरणामृत तथा तुलसीदल हाथ में रक्खा, हमने भिक्त-भाव से ग्रहण किया। इतने ही में कुछ लोग हमारे पीछे मन्दिर में धँस आये। किसी ने पुजारी से कहा- -ये आर्यंसमाजी मन्दिर में धुस आये हैं, आप कुछ कहते नहीं।

पुजारी के हृदय में भगवान प्रकट हुए—'इन्हें कौन श्रार्यसमाजी कहता है, मूर्ति को प्रणाम किया है, चरणोदक व तुलसीदल लिया है, यों ही दूसरों को बदनाम करते हो !'

हमारा स्राधा काम होगया । तब मैंने उनसे शान्ति—पूर्वंक बैठ जाने के लिए कहा व पूछा—'किसने कहा कि हम लोग स्रायंसमाजी हैं । हम में सिर्फ एक ही—कृष्णचन्द्रजी—स्रायंसमाजी कहे जा सकते हैं, लेकिन ये भी मन्दिर में स्राये हैं । इसलिए कि भगवान राम व कृष्ण को वे महा-पुरुष जरूर मानते हैं । स्रगर स्रायंसमाजी मन्दिर में स्राते हैं तो इससे हमारा महत्त्व घटता नहीं, बढ़ता ही है । स्रौर स्राप लोग यह बिना बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं। स्रपने ही भाइयों का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं?

उन्होंने इस पर यादवों की शिकायतें शुरू की व हमारा अपराध यह बताया कि आप लोग इनके सरफदार होकर आये हैं, इसलिए हम आप को भी नहीं चाहते।' मैं— 'किसने कहा तरफदार होकर आये हैं? हम हरिजनों में सुधार चाहते हैं, उन्हें सफाई सिखाना, मद्य-मांस छुड़वाना, पढ़ाना-लिखाना चाहते हैं, क्या यह कोई बुरा काम है ? यदि यादव लोग सवर्गों के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहे हों तो हम उनका समर्थन करने हरिगज यहां नहीं आये हैं। हमें आने से पहले आप लोगों के विरोध का पता भी नहीं था। अब तो हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि १-२ दिन और यहां रहें व आपके इनके सम्बन्धों को ठीक करादें। अगर इसमें यादवों का कहीं कर्सर हमको दीखा तो हम जरूर उनको समभावेंगे, और उसमें उनका साथ न देंगे। हम तो शुद्ध न्याय के हामी हैं, हमें उनका या आपका पच्च लेना मंजूर नहीं है।'

त्रव तो वे त्रौर सिटिपटाये। कहने लगे तो 'त्र्यापको हमारे पंचों से मिलना चाहिए।'

'जरूर । हम सहर्ष मिलेंगे, उनकी शिकायतें सुनेंगे श्रीर उनमें जो वाजिव मालूम होंगी उन्हें जरूर दूर भी करेंगे । हम फूट डालने या बढ़ाने नहीं श्राये हैं, श्रापस में प्रेम, सहयोग व एकता की धारा बहाने श्राये हैं। पंचों से हम कैसे व कहां मिल सकेंगे ?'

'उनसे पूछ कर इम लोग तीसरे पहर स्रापको बता सकेंगे।'

'तो श्रव श्राप यह तो समभ गए न, कि हम लोग श्रार्यसमाजी नहीं हैं श्रीर जिन्होंने ऐसा प्रचार किया है उन्होंने हमारे साथ कितना श्रन्याय किया है ? श्रीर श्रन्याय के बल पर श्राप लोग यादवों को श्रीर हमें हराना चाहते हैं! क्या यही सनातन धर्म है ?'

श्रव वे श्रीर शर्मिन्दा हुए। मैंने कहा—'तो श्रापका यह कर्तव्य है कि जहां कहीं श्राप लोगों ने यह भूठ फैलाया है वहाँ-वहाँ इसका संशोधन करें।'

मेरा खयाल है, कि इस कार्य-क्रम का ऋच्छा ही ऋसर हुआ। छावनी में यह बात ऋपने ऋाप फैलने लगी कि ये लोग तो सनातन-धर्मी हैं। ऋब विरोधी पन्न में ही एक दल हमारा समर्थंक यदि नहीं तो हम- दर्द जरूर बनने लगा।

रात को जल्सा हुन्ना। महोदयजी ने न्नपने भाषण में सवर्णों को राम व यादवों को लद्दमण बताकर दोनों को सहयोग व प्रेम से रहने व न्नपने रगड़ों-भगड़ों को मिटाने की न्नपील की, जिसका बड़ा न्नसर हुन्ना। सवर्ण जो सभा में न्नाये, वे दो तरह के थे। एक तो सीधे सभा में न्नाकर बैठे—इनमें न्नाधिकांश बाहरी लोग थे। दूसरे वे जो पहले तो फासले पर खड़े-खड़े तमाशा देखते रहे, पीछे धीरे-धीरे मण्डप के पास व न्नान्दर भी न्ना गये। इनमें न्नाधिकांश सुधारक दल के न्नार्थसमाजी न्नादि युवक थे। कुछ किंदवादियों व बहिष्कारकों के लड़के भी थे।

पहले दिन का उत्सव बड़ी सफलता से सम्पन्न हुआ। दूसरे ही दिन सुवह सुधारक-दल की तरफ से एक विज्ञित छुप्कर बंटी जिसमें बहिष्कारक पंचों से कहा गया था कि कल की समा में फलाँ-फलाँ सवर्गों के घर के लोग उपस्थित हुए थे; बहिष्कार-प्रस्ताव के अनुसार या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाय, नहीं तो आज हम खुल्लम-खुल्ला समा में जावेंगे। अब बहिष्कारक बड़ी पेचीदा हालत में पड़ गये। उन्हींमें से कुछ लोगों के लड़कों के नाम उसमें दिये गये थे। अब खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो घर में ही फगड़े मचते हैं, फूट पड़ती है, नहीं करते हैं, तो आज बहिष्कार-प्रस्ताव की शान ही किर-किरी हुए जाती है।

इस वातावरण में मैंने उन्हें श्रपनी तरफ से सन्देशा भिजवाया कि मैं श्राज श्राप मुखियाश्रों से खुद मिलना चाहता हूँ, जिससे श्रापके दुःख व किठनाइयों के कारण जान सक्ंव हो सके तो उन्हें दूर करके यह श्रापस का भगड़ा खतम करा दूं। वे इत्मीनान रक्खें कि मैं श्रार्थ-समाजी नहीं सनातन-धर्मी हूँ व सनातन-धर्म का श्रपमान कदाणि बरदाश्त नहीं करूंगा।

एक बगीचे में पंचों से तीसरे पहर मेंट हुई। उनकी दो श्रापित्तयाँ मुख्य थीं—एक तो यादव लोग हमको कुछ गिनते नहीं। दूसरे श्रछूत-

पुजित मूर्ति का दर्शन निषिद्ध है, ख्रतः वे ख्रपने विमान न निकालें। यों उनमें जो मद्य-मांस-निषेध व शिद्धा-प्रचार किया जाता है, उसके वे पद्ध में थे। परन्तु छूत्राछूत उठा देना नहीं चाहते थे। पहली बात के बारे में मैंने उनसे कहा कि मैं यादवों से कहूँगा कि वे, जैसा कि महोदयजी ने भाषण में कहा है सवणों को बड़ा भाई सममें श्रीर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करें । दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने उन्हें समकाया कि परमात्मा सबका एक है व सबको उसकी पूजा-स्रची करने का स्रिधिकार है। बल्कि जो पीड़ित व पतित हैं उनके लिए भगवान का भजन-पूजन-श्चर्चन श्रीर भी ज्यादा जरूरी है। श्रापको तो उल्टा उन्हें निमान निकालने त्रादि के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। त्राप खुद अपने दरवाजे बन्द करके मूर्ति के दर्शन तक नहीं करते हैं, यह परमात्मा का बड़ा ऋपराध व घोर नास्तिकता है। परन्तु परिडतों की व्यवस्था के ऋागे इन दलीलों का असर उन पर न हुआ। छूआ छूत कायम रखने के पन्त में उनकी दलीलें पेटेन्ट थीं जो अवसर सनातनी कहे जाने वालों की ओर से दी जाती हैं। मैंने उन्हें समम्ताया कि इस प्रथा को ऋव जारी रखने से किस प्रकार हिन्दू-धर्म व हिन्दू समाज की शक्ति दिन-दिन घटती चली जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से सब में एक आत्मा है, धार्मिक दृष्टि से वह ऊंचा है जो त्यागी, न्यायी, भला, परोपकारी व ईश्वर-भक्त है। इन गुणों से ऊंचाई-निचाई त्रांकी जाती है न कि जात-पांत के लिहाज से। सामाजिक दृष्टि से हरिजन हिन्दू-समाज का श्रंग है श्रौर उसके प्रति श्रंग जैसा व्यवहार न किया जायगा तो वह हिन्दू-समाज से ऋलग हो जायगा। परन्तु इनका भी उन पर कोई खास असर न हुआ। तब मैंने उनसे कहा-कम-से-कम उनके इस उत्सव में तो आप लोगोंको बाधा न डालनी चाहिए। यह बहिष्कार का प्रस्ताव उठा लेना चाहिए। कल तो बहुतेरे सवर्ण उत्सव में श्राये थे, श्राज श्रीर भी ज्यादा श्रावेंगे, श्रतः यह श्राप का रवैया त्रात्म-घातक ही साबित होगा । उन्होंने परिस्थिति की गंभीरता तो महसूस की, पर प्रस्ताव वापिस लेने में ऋपनी तौहीन समभी। जो

शरीक हुए थे उनके खिलाफ कुछ करने-धरने की भावना भी उतनी तीत्र नहीं पाई गई। उन्होंने कहा—बिहण्कार तो ज्यादातर इस धारणा के वशी-भूत किया गया था कि आप लोग आर्यसमा जी हैं व अळूतों के तरफदार बनकर आये हैं। हम इनमें सुधार तो चाहते हैं पर अपने सिर पै बिठाना नहीं चाहते। मैंने समभाया कि छूआळूत को मिटाना उन्हें सिर पर बिठाना नहीं है, बिल्क अपने समाज के अंग में जो विष या पीव पड़ गया है, उसे बाहर निकालना है। उन्हें दलीलें कुछ जंचती तो थीं, पर समाज की कुप्रथाओं को मेटने का बल उनमें नहीं था। अस्तु।

दूसरे दिन समा श्रौर भी उत्साह के साथ हुई। बहुतेरे सवर्ण, मुख्यतः श्रायंसमाजी उसमें खुल्लमखुल्ला श्राये। श्राज की कार्रवाई—प्रस्तावादि—श्रौर भी इस तरह की गई जिससे सवर्णों के हृदय की कदुता कम हो। यादवों को पूर्ण सन्तोष रहा। चोरिंडयाजी बहुतं श्रानंदित हुए। हम लोग भी श्रपने मिशन में सफल होकर लौटे। कृष्णचन्द्रजी ने कहा, 'उपाध्यायजी श्रापने दो महीनों का काम यहां दो दिन में किया है।'

हरिजनों ने एक मामला मेरे सामने पेश किया व सलाह पूछी। एक यादव इस बात पर श्रंड़ गया कि मेरी शादी फलां लड़की से करो, नहीं तो मैं ईसाई या मुसल्मान हो जाऊंगा। इस धमकी को सुनते ही मैं गर्म होकर बोला—वह श्रंभी मुसल्मान या ईसाई हो जाय, इस तरह धमका कर कोई किसी की लड़की नहीं मांग सकता, न ले सकता है। श्राप लोग ऐसी धमकी से डर कर लड़की दे दोगे तो कल को किसी की बहू देने की नौवत श्रा जायगी। ऐसे नामाकूल श्रादमी तो ईसाई या मुसल्मान हो जायं तो हिन्दू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उन्हीं धर्म बालों का नुकसान होगा, जो उन्हें श्रंपने में मिलावेंगे। ये गन्दे लोग जहाँ भी रहेंगे, गन्दगो फैलावेंगे। वे बेवकूफ हैं, जो ऐसों को श्रंपने धर्म में मिलाकर फूलते हैं। मेरी इस राय का उन पर श्रंच्छा श्रसर हुआ। मैंने यह भी कहा कि हरिजन होने का यह मतलब तो नहीं कि उनकी

कोई इज्जत नहीं, उनमें धर्म-कर्म, न्याय-नीति नहीं। यदि श्रापको हिन्दू-समाज में प्रतिष्ठा का पद पाना है तो श्रपनी इज्जत खुद बढ़ानी पड़ेगी।

इस तरह इस नई कसौटी में पास होकर हम लोग अभिमान के साथ अजमेर लौटे।

--: २= :--

## कार्य-विस्तार

जब मैं साबरमती से ऋजमेर यानी राजस्थान में ऋाने लगा तब वहां केवल एक ही राजनैतिक संस्था सजीव थी व काम कर रही थी--राजस्थान सेवा संघ । उसका एक साप्ताहिक भी निकल रहा था- 'तरुरा राजस्थान'। १६२०-२१ के त्र्यान्दोलन में कांग्रेस संस्था बहुत जोर पर हो गई थी, . खिलाफत-त्रान्दोलन के समय तो कांग्रेस की शक्ति हिन्द्-मुसल्मान-एके की वजह से वट गई थी। परन्तु बाद में नेतात्रों के स्त्रापसी भगड़ों ने १६२६-२७ तक उसे इतना निर्धल बना दिया था कि कांग्रेसका साइनबोर्ड ही उसके ऋस्तित्व की निशानी रह गई थी। कांग्रेस के नाम पर सार्व-जिनक चन्दा बन्द होगया था-मिलता नहीं था। देशी-राज्यों हैं ग्वालियर में श्री पुस्तके साहब भिन्न-भिन्न रचनात्मक कामों के द्वारा जाराति कर रहे थे। १६२१ में इन्दौर में प्रजा-मण्डल जैसी संस्था बनाने का उद्योग श्री द्रविड़, सरवटे स्त्रादि सज्जन कर चुके थे, पर इस समय वह भी ठप हुई बैठो थी। श्री जमनालालजी व मिण्भाई कोठारी कुछ रिया-सर्तों में घूमे-फिरे थे व खादी के लिए ऋनुकूल वायुमण्डल बनाया था। हां, शेखावाटी में ऋलवते पाठशालाऋों व सेवा-समितियों के रूप में सेठों की सहायता से कुछ जागति के काम हो रहे थे। राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रों से तो हमारी नीति-रीति मिलती नहीं थी, त्रातः उनसे मित्र-भाव रखने तक ही हमारी सीमा थी । कांग्रेस कमिटी एक तो कमजोर थी. दूसरे श्री सेठीजी उसकी \बागडोर संभाल रहे थे। मुक्ते कराड़ कर संस्थात्रों पर कब्जा करने की नीति पसन्द नहीं है। अपनी सेवाश्रों के बल पर यदि संस्थात्रों में हमारा स्थान होजाता हो तो वह मुफे अधिक प्रिय है। अतः जब कभी पद या कब्जा करने के लिए संस्थात्रों में लड़ाई-फगड़े होते हैं तो मैं तटस्थ रहता हूँ। सिर्फ कांग्रेस-किमटी में ही ऐसे एक-दो मौके आये जब इस नीति में मुफे अपवाद करना पड़ा था। अतः फिलहाल राजनीति में न पड़ने की नीति रक्खी व चार दिशाओं में मेरे कार्य की शुरूआत होगई। (१) चरखासंघ के द्वारा खादी कार्य को जमाना व बढ़ाना। (२) 'सस्ता साहित्य मण्डल' के द्वारा साहित्यक व राष्ट्रीय जाग्यति में सहायक होना (३) मजदूर-सेवा (४) बिजोलिया, जिसका वर्णन अब किया जायगा।

जयपुर-राज्य में खादी का उत्पत्ति-कार्य होता था। परन्तु विकी प्रायः बाहर बम्बई, गुजरात ब्रादि में होती थी। जरूरत इस बात की थी कि प्रान्त में ही अधिक विकी होने लगे। ब्रादः राजस्थान में ब्राते ही जहां एक ब्रोर उत्पत्ति केन्द्रों को जमाने व विकसित करने में, ब्रारम्भिक किटनाइयों को हल करके काम को ब्रागे बढ़ाने में सहयोग दिया; जिसके फल-स्वरूप ब्रामरसर, गोविन्दगढ़ व बांसा के तीन चेत्र संगठित हुए, तहाँ खादी-फेरी व प्रदर्शिनियों के द्वारा खादी-प्रचार की भी शुरूत्रवात की। इन्दौर, उज्जैन व देवास में सबसे पहले मैंने खादी-फेरी का ब्रायोजन किया, उसमें जो सफलता मिली उससे इन्दौर व उज्जैन के खादो—मराहारों की नींव पड़ी। ब्राजमेर में शिद्या व कला परिषद् के ब्रावसर पर तथा मरतपुर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ब्रावसर पर (१६२७ में) खादी-प्रदर्शिनियां की गई।

इसी तरह बिजोलिया ( मेवाड राज्य ) में १-२ साल पहले से श्री जेठालालभाई वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य चरखा संघ के द्वारा कर रहे थे। ६ मई १६२७ के 'तरुण राजस्थान' में खबर छुपी कि—गत ३ ता० को 'राजस्थान सेवा संघ' के तीन कार्यकर्ता, जो कि गाँवों में सान्ति-पूर्वक केवल शिद्धा-प्रचार का कार्य रहे थे, श्रीर दो श्रादमी

चरखा संघ के खादी का काम करते हुए गिरफ्तार कर लिये गए हैं। ग्रूष्ण भा० चरखा संघ के विजोलिया के प्रमुख सञ्चालक से जमानत देने को कहा गया। अी जमनालालजी वजाज इन दिनों ग्रूष्ण भा० चरखा संघ के ग्रूष्यच्च व राजस्थान-चरखा-संघ के एजएट थे। फिर मेवाइ-राज्य के साथ पहले वात-चीत करके विजोलिया में काम श्रुरू किया गया था। ऐसी दशा में इन गिरफ्तारियों पर उन्हें ग्राश्चर्य व दुःख होना स्वाभाविक था। इस मामले की जाँच व सफाई करने के लिए वे खुद विजोलिया गये—खादी-कार्यकर्त्ता के नाते मैं भी उनके साथ गया। पहले हम लोग उदयपुर गये जिससे वहाँ के ग्राधिकारियों का पच्च मालूम हो जाय। इस यात्रा में मुक्ते सेठजी की कार्य-नीति व राजनीति-कुश-लता को जानने का ग्राच्छा ग्रावसर मिला।

श्रिधकारियों ने बताया 'सेवा-संघ के कार्यकर्त्ता शिचा श्रादि के नाम पर छिपे-छिपे राजनैतिक कार्य करते हैं। उन्होंने श्रपने दो श्रादमी चरखा संघ में घुसा दिये हैं व वे खादी की श्राइ में राजनैतिक प्रचार करते हैं। श्रापसे बात हुई थी कि खादी वाले सिर्फ खादी का ही काम करेंगे, इसका मंग श्रापके लोगों ने किया है, व इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की है।'

जम०—मैं तो ऐसा नहीं समभता, पर, यदि ऐसा है तो मैं अवस्य इसकी जाँच करू गा व यदि आपकी जानकारी सही है तो मैं ऐसे कार्य-कर्ताओं को चरखा संघ में नहीं रखना चाहूँगा। हमारी नीति तो साफ व खुली है, जो कहेंगे वही करेंगे। लेकिन गिरफ्तार करने से पहले यदि आप मुक्ते यह स्चित कर देते कि आपके कार्यकर्ता वचन-भंग कर रहेहें तो सम्भव था कि या तो मैं खुद उन्हें राजनैतिक काम से छुड़ा देता या चरखा संघ से हटा देता। आपने गिरफ्तार करके रियासत के खिलाफ भी प्रचार करने का मौका दे दिया व हम लोगों में भी ग़लत-फहमी पैदा होने का सामान उपस्थित कर दिया। अब अच्छा हो कि आप उन्हें छोड़ दें व मैं सारी स्थित सम्भाल लूंगा।

'श्रव तो हम उन्हें तभी छोड़ सकते हैं जब श्राप यह वायदा करें कि पिथकजी के कोई श्रादमी खादी—कार्यालय में न श्रावें न ठहरने पावें। पिथकजी बड़े चाल-बाज श्रादमी हैं, हमें उनपर तिनक भी विश्वास नहीं हैं, भले ही श्राप उन्हें देश-भक्त मानें।

'पिथकजी से हमरा नीति-भेद जरूर है; पर हम उन्हें श्रवश्य ही देश-भक्त मानते हैं, श्रीर कदापि इस शर्त को मंजूर नहीं कर सकते कि वे या उनके श्रादमी खादी-कार्यालय में न श्रावें न ठहरें। श्राविथि-रूप में हर किसी को हमारे यहाँ श्राने का श्रिषकार है व रहेगा! हाँ, यदि पिथकजी के श्रादमी कोई राजनैतिक काम खादी-कार्यालय से करना या कराना चाहेंगे तो हम जरूर उन्हें मना कर देंगे। क्योंकि हमने श्रापसे वादा किया है कि खादी-कार्य के साथ हम कोई राजनैतिक कार्य नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि हम राजनैतिक कामों से डरते हैं, या उसे बुरा समफते हैं। ब्रिटिश भारत में तो हम गले-गले तक राजनैतिक कामों में डूबे हुए हैं, मैं खुद कार्य-समिति का सदस्य हूँ। परन्तु देशी रियासतों में हम श्रमी राजनैतिक काम नहीं करना चाहते श्रीर वह मी खादी या किसी दूसरे काम की श्राड़ में तो हरिगज़ नहीं।'

'श्राप तो बड़े होशियार लोग हैं। पहले खादी-काम के ज़रिये श्रपना संगठन दृढ़ कर लेंगे, पीछे एक दिन घोषणा कर देंगे कि श्रब हम राजनैतिक काम शुरू करते हैं, तो हम श्रापका क्या कर लेंगे?'

'हाँ, जरूर ऐसा हो सकता है; पर खादी की आड़ में हम ऐसा हरीगज नहीं करते, न करेंगे। इतना ही हमारा वादा आपसे है। आगे यदि हमारा इरादा बदलेगा तो पहले आपको उसकी सूचना दे देंगे व फिर कोई दूसरा या राजनैतिक काम करेंगे।'

'लेकिन उस अवस्था में आपके काम को बन्द कर देना, या आपके प्रभाव को वहां से हटा देना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो हम अभी से क्यों आपकी जड़ जमने दें ?'

'हाँ, पर जड़ न जमने देना तो आपके हाथ में नहीं है। जब हम

यह वादा करते हैं कि खादी का ही काम करेंगे, उसकी आड़ में राज-नैतिक काम न करेंगे, तब आप खादी-काम को रोक भी कैसे सकते हैं ? और रोकेंगे तो आप ही की बदनामी होगी कि खादी जैसे गरीबों की सेवा करने वाले रचनात्मक काम को भी ये रोकते हैं। जनता की सेवा भी नहीं करने देना चाहते।

'ऋब रहा यहिक खादी काम जमने पर हम जरूर राजनैतिक काम कर सकते हैं ऋौर यदि हमारा दल-बल मजबूत है ऋौर ऋाप बुद्धिमान् होंगे तो हमसे समभौता कर लेंगे। नहीं तो ऋापकी हमारी भिड़न्त हो जायगी, फिर नतीजा जो भी निकले।

श्चन्त में पथिकजी को या राजनैतिक काम करने वालों को खादी-कार्यालय में श्चितिथ-रूप में भी न टहरावें—यह शर्व राजवालों ने वापिस ले ली श्चौर हम लोग विजोलिया खाना हुए।

वहाँ जो तहकीकात की गई तो मालूम हुन्ना कि मेवाड़-राज्य को उन गिरफ्तार शुदा खादी-कार्यकर्तान्त्रों पर सन्देह करने के कुल्ल कारण थे। खादी-संचालक को कार्यकर्तान्त्रों के सम्बन्ध में ऋधिक सावधान रहने के लिए कहा गया व मुभो जहाँ तक याद है, बाद में दोनों खादी-कार्यकर्ता छोड़ दिये गये थे।

जब जमनालालजां उदयपुर में थे तभी वहाँ के किसानों की बन्दो-बस्त सम्बन्धी शिकायतें उनके सामने त्रा चुकी थीं। मेवाइ-राज्य ने बिजोलिया के किसानों के साथ हुए क्रपने समभौते के क्रनुसार वहाँ बन्दोबस्त कराया जिसमें किसानों को शिकायत हुई कि लगान बढ़ गया। क्रातः उन्होंने लगान कम करने या फिर से बन्दोबस्त करने की मांग पेश की थी, त्रीर उसके मंजूर न होने की त्र्यवस्था में राजस्थान-सेवा-संघ के मित्रों की सलाह से विरोध-स्वरूप सारी जमीन का इस्तीफा पेश कर दिया था, व वह मंजूर भी हो चुका था। किसानों को व उनके सलाहकारों को यह क्राशा नहीं थी कि क्रव्यल तो राज इस्तीफे मंजूर कर लेगा, क्रीर यदि कर भी ले तो जमीन जोतने बोने के लिए दूसरे लोग तैयार न होंगे। वहाँ की किसान-पंचायत के संगठन पर उनका पूरा विश्वास था। पर अन्त में यह चाल फंस गई व किसानों ने चाहा कि जमनालालजो अपने प्रभाव-बल से इस समस्या को हल करादें। इधर राज्य के तत्कालीन रेविन्यू मेम्बर मि० ट्रेंच भी, जिन्होंने बिजोलिया में बन्दोबस्त कराया था, चिन्तत थे कि प्रजा में किसी तरह शान्ति हो और उन्होंने भी जमना-लालजी से फहा था कि आप बिजोलिया जाते हैं तो किसानों के प्रश्न को भी समभ लें व उन्हें शान्त करने का उपाय करें।

जमनालालजी की परिभाषा के अनुसार यह राजनैतिक प्रश्न था। त्रातः उसमें वे मध्यस्थ की श्रिति रख कर उसे सुलम्मा सकते थे। इस यात्रा में बिजोलिया का वस्त्र स्वावलम्बन-कार्य जो मैंने देखा तो उस पर मग्ध हो गया। मैंने जमनालालजी से कहा सच्चा काम इसी लाइन पर हो सकता है। उत्पत्ति-बिकी वाला काम यों ही है, यह हम देश सेवकों को उल्टा बनिया-मनोवृत्ति का बनाता है। वे इस बात के तो कायल थे कि वस्त्र-स्वावलम्बन ही श्रमली खादी-कार्य है: परन्त एक तो इसके लिए गांव में रह कर काम करने वाले त्यागी सेवक नशीं मिलते. दूसरे किसानों से खुद काम करवा लेना बड़ा कठिन है। ऋतः वे इसे बहुत श्रम व समय-साध्य काम समभते थे । इसी समय मैंने 'वस्त्र-स्वावलम्बन बनाम उत्पत्ति-बिकीं नामक एक लेख तैयार करके पूज्य बापू जी को भेजा जिसमें वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता व उत्पत्ति-बिक्री वाली खादी की किमयां बतलाई गई थी। बापू ने कहा-वस्त्र-स्वावलम्बन की महत्ता वाला भाग छापना मुनासिव होगा; उत्पत्ति-विक्री की कमियां वाला क्रापने से हानि होगी। लोग वस्त्र-स्वावलंबन तो अपनावेंगे नहीं, उत्पत्ति-बिकी से ऋलबत्ता पराङ्मुख होजायंगे। ऋाज (१६४५ में) बापूजी चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगे हैं कि उत्पत्ति-विकी बन्द हो जाय तो मुफ्ते रंज नहीं। वस्त्र-स्वावलम्बी एक भी व्यक्ति होगा तो मैं उसे लेकर नाचुंगा। मेरे जी में पहले भी त्राया करता था, व त्रव भी त्राता है कि उसी समय वृदि बाफ़बी को किसी तरह यह जँच जाता तो वास्तविक खादी की स्रोर

देश ने बहुत प्रगति कर ली होती। परन्तु काम के होने का जब समय ख्राता है, तभी होता है। बापूजी को जंचने के लिए ब्राज की घटनाएं व पिरिश्यित अनुकूल हुई। जो हो, बिजोलिया वस्त्र-स्वावलम्बन के महान् प्रथम प्रयोग व प्रयत्न के रूप में खादी-इतिहास में ब्रामर रहेगा। इसमें वहाँकी जिस पंचायत के संगठन से बहुत अनुकूलता पैदा हुई वह भी राजस्थान के किसानों में राजनैतिक जाग्यित व निःशस्त्र लड़ाई के इतिहास में अपनर रहेगी। इसका वर्णन अगले प्रकरणों में।

#### \_ : ३१ :-

### बिजोलिया की समस्या

जब मैं राजस्थान में त्राने लगा तो मैंने त्रापने मन में यह हिसाब लगाया था कि कितना काम होजाने पर अपना कार्य सफल या समाप्त मान्गा। वास्तव में सफलता या असफलता का या समाप्ति का ऐसा हिसाब लगाना बड़ा कठिन है। जिसे आप सफलता मान लेते हैं उसे दूसरे श्रीर ही कुछ समभते हैं व जिसे श्रापने समाप्ति मानली है, उसे दसरे आरम्भ भी नहीं मानते । इसके अलावा भी सफलता-समाप्ति आदि की सीमायें हैं। जिन परिस्थितियों में हमने विचार किया था, वे बदल जाती हैं। खुद हमने जिस अवस्था में संकल्प किये होते हैं, वह भी वैसी नहीं रहतीं। जिन साधनों का हमने हिसाव लगाया था, उनमें भी बहुत कमोबेशी होजाती है। दैवी कारणों का तो कोई आजतक हिसाब लगा भी नहीं पाया। इतनी ऋनिश्चित ऋवस्थात्रों में या तो ऐसा हिसाव लगाना मनुष्य की मूर्खता ही है, या बहुत मोटा व श्रमिश्चित जैसा हिसाब केवल अपने सन्तोष या मार्ग-दर्शन के लिए बनाया जा सकता है, दूसरों को सन्तोष देने के लिए नहीं। अतः जहां सफलता का ढिंढोरा दुनिया में पीटना निरर्थंक है, क्योंकि वह केवल ब्रात्म-सन्तोष की वस्तु है, तहां दनियां, जिसे ऋसफलता कहती है उससे निराश, दुखी, हतोत्साह या दुनियां के प्रति अनुदार होने की भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जो हिसाव लगाता है, वह सच पूछिए तो अपने लिए लगाता है, अवः

श्रपनी सफलता-श्रसफलता का उत्तर, यदि वह सही-सही मिल सकता हो तो खुद ऋपने ऋन्दर से ही मांगना चाहिए। दुनियां तो ऋाखिर ऊपरी वातों को देखती, ऊपरी परिवर्तन, सुधार-विगाड़, उन्नित-श्रवनित का लेखा वह रख सकती है, लेकिन त्रापमें भीतरी क्या हानिलाभ हुत्रा है, त्रापको मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, त्रार्थिक क्या लाभ-हानि हुई है, सफलता-ग्रसफलता मिलोहै, इसका ग्रन्दाज सहसा उसे नहीं हो सकता। लेकिन आपको, यदि आप आत्म-निरीच्चण के अभ्यासी हैं, एक साधक, सिपाही, शिष्य या विद्यार्थी का-सा जीवन ऋापने ऋपना मान या बना रक्खा है, जरूर उसका ज्ञान व अनुभव हो सकता है। यों भी आज नहीं तो कल संसार को आखिर वहीं बात माननी होगी जो मेरे दिल में से उठी है, क्योंकि वैसा ही मेरा सतत प्रयत्न रहेगा ख्रौर बहत-कुछ वैसा ही श्रासर समाज या संसार में उसका दीख पड़ेगा। जो हो: मैंने श्रापनी हैसियत एक साधक या सिपाही की-ग्रात्मिक जगत् का साधक, राष्ट्रीय जगत का सिपाही-मानी है, ख्रतः मैंने एक सिपाही के नाते यह ख्रंदाज बांधा था कि यदि १०० ऋच्छे कार्यकर्ता गांधीवादी राजस्थान में बन जायं, १०० ऋच्छी पुस्तकें सस्ता मंडल से निकल जायं, 'मालव-मयर' स्वावलम्बी हो जाय, खादी की जितनी उत्पत्ति राजस्थान में होती है, वह वहीं बिकने लग जाय, इतनी राजनैतिक जाराति प्रान्त में हो जाय कि कांग्रेस का ऋधिवेशन हो सके व पूज्य बापू का एक दौरा राजस्थान में कराया जा सके तो ऋपना राजस्थान ऋाना सफल हो जायगा । ऋात्मिक-साधक के नाते सत्य व ऋहिंसा की ही साधना मैंने ऋपने सामने रक्खी थी। ऋब तो कुछ समय से ऋदौत-साधना भी उसमें जुड़ गई है। ऋहिंसा में मैंने यह ऋादर्श सामने रक्खा था कि द्वेष, कोध व प्रति-हिंसा का भाव भी मन में न पैदा हो। द्वेष का अभाव तो मैं पहले से ही त्रपने त्रन्दर त्रनुभव करता हूँ; परन्तु कोध जरूर त्रा जाता था, त्रब भी भल्लाहर बाज-बाज मौके पर व बाज-बाज व्यक्तियों के सामने त्रा ही जाती है। ऋतः मैंने सामान्यतः ऋव यह परीचा ऋपनी ऋहिंसा- प्रगति की मानी है कि उन अवसरों व उन व्यक्तियों के संपर्क या सहवास में जब महाहट भी न आवे तब समम लूंगा कि अहिंसा में ठीक प्रगति हुई है। द्रेष के लिए मैंने एक मित्र को अपने सामने रक्खा है, जब वे यह मानने लग जावेंगे कि मैं उनका मित्र ही हूँ, तब मैं समम लूंगा कि मेरे मन में से द्रेष सचमुच में हटा हुआ है। जब मुम्त पर कोई हमला या प्रहार करता है, कहु या तीव्र आलोचना करता है, नीयत को बुरा बताने लगता है, किसीकी चुगली या निन्दा मेरे सामने करता है, तो मुम्ते एक दम तैश आजाता है, उसमें कुछ बुरा-भला भले ही कह बैठता हूँ; परन्तु इसके लिए प्रतिहिंसा की, सामने वाले को दुःख या कष्ट पहुँचाने या दएड देने की इच्छा नहीं होती। कुछ तो पहले से ही ऐसे संस्कार हैं, व बाद को अहिंसा की साधना ने बुद्धि-पूर्वक इस खराबी से बचना सिखाया है।

सत्य की साधना में मैंने मुँह से व विवाद में भी भूठ न निकलने देने का ख्रादर्श सामने रक्खा है। जो मन में हो वही कहें, जो कहें वही करें—इसका भी ध्यान रक्खा है। परन्तु मन या बुद्धि जो जानती है, जो समभती है, उसे ज्यों का त्यों कहने ख्रीर ढंके की चोट कहने की हिम्मत अभी नहीं ख्राई है। ख्राचरण में भी बहुत बार शिथिलता ख्रा जाती है व च्युति के अवसर भी ख्रा जाते हैं। ख्रद्धैत-सिद्धि तो सत्य व ख्राहिंसाकी पूर्ण साधना का ही फल है—उसे प्रत्यन्त रूप से सामने रख लेने से एक ख्राध्यात्मिक सत्य या ख्रादर्श हृदय में सदैव जाप्रत रहने लगता है।

जहां तक सिपाही की स्थिति वाले कार्यक्रम से सम्बन्ध है, अभीतक सभी मदें अधूरी हैं और उसकी पूर्ति के लिए काफी अयास की आवश्य-कता है। इसी धुन व प्रयास में मैंने अपना स्वास्थ्य खोया है, कुछ मित्रों को नाराज किया है, जिनकी यह शिकायत है कि अपनी आयु के अच्छे से अच्छे दिन खोकर भी मैंने यहां अपनी मट्टी पलीद करवाई है, परन्तु इस हानि के बावजूद मुभे अपनी अन्तरात्मा में बहुत सन्तोष है कि मैं अपने लच्य से न तो डिगा ही हूं, न थका या हारा ही हूं। इसका कारण यह

है कि मैं अपने हर कार्य के अन्त में यह हिसाब लगाता हूं कि इसमें मैंने क्या खोया व क्या कमाया ? कमाई में भी मैं नैतिक व आध्यात्मिक कमाई को ज्यादा महत्त्व देता हूं। यही कारण है जो मैं कभी-कभी नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से व्यावहारिक कार्यों की उपेन्ना कर जाता हूं और मित्रों से 'मूर्खता' का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता हूं । चूंकि मेरा सच्चा सामु-दायिक सेवा-जीवन राजस्थान में आने के समय से ही शुरू होता है, मैंने यह ठीक समभा कि मैं अपने तत्सम्बन्धी आदर्श का चित्र भी पाठकों के सामने रख दूँ जिससे वे यहां की घटनाओं व कार्यावितयों को उसके प्रकाश में देख व समभा सकें।

विजोलिया जाने पर जहां वस्त्र-स्वावलम्बन-कार्य ने मुफे आकर्षित किया, तहां, वहां की किसान-पंचायत व उसके स्थानिक सलाहकार श्री माणिकलालजी वर्मो ने भी आकर्षित किया। विजोलिया वास्तव में ही भाग्यवती भूमि है। परमार वंश के रावजी का शासन वहां है। पथिक जी जैसे कान्तिकारी भावनाओं वाले पुरुषार्थी वहाँ पहुँचे। उनके त्यागशील देश-भक्त मित्रों व साथियों ने उसे जगाया व पंचायत की स्थापना द्वारा संगठित किया। फिर ठिकाने से लागों व अववाबों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसमें बहुत कामयाबी हुई। उसके बाद श्री जेठालाल भाई जैसे सेवा-भावी प्रण्वीर वहाँ पहुँचे, माणिकलालजी जैसे सच्चे सेवक व नेता वहाँ उत्पन्न हुए, जमनालालजी जैसे प्रतापी नेता ने उसे अपनाया, ये सब उसके भाग्यशाली होने के ही लच्चण हैं। इस यात्रा में मैंने किसान-पंचायत व किसानों की वर्तमान समस्या का भी थोड़ा अध्ययन कर लिया। हमारी यही यात्रा निमित्त बनी है आगे किसान-पंचायत से मेरा सम्बन्ध स्थापित करने में।

जब किसानों ने देखा व पिथकजी ने भी श्रनुभव किया कि पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन हुए बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब किसान-पंचायत की श्रोर से जमनालालजी के सामने यह समस्या हल के लिए रक्खी गई। उन्होंने कहा, यदि पंचायत गांधी-नीति पर चलना चाहे तो मैं दिलचस्पी ले सकता हूँ और तभी इसका हल मेरे द्वारा निकल भी सकता है। पंचायत ने इस स्थिति को मंजूर किया, पिथकजी ने खुद पंचायत को अपना इस्तीफा भेजा व पंचायत की इच्छा तथा जमनालालजी की सलाह से मेरा नाम पंचायत के सलाहकार की जगह रक्खा गया। तब मैंने जाकर वहाँ सारे प्रश्न का अच्छी तरह अध्ययन किया व फिर राज्य से समभौते का प्रयत्न किया। निश्चय ही जमनालाल जी इसमें मेरे पथ-प्रदर्शक रहे। जब तक वे जीवित रहे, राजस्थान में उन्हें ही मैंने अपना पथ-प्रदर्शक माना था। अब मी उनकी आतमा से प्रेरणा व उनके जीवन-कार्यों से प्रकाश पाता रहता हूं। जहां नैतिक व सैद्धांतिक विषयों में पूज्य बापूजी मेरे पथ-दर्शक हैं तहां व्यावहारिक समस्याओं में जमनालालजी पथ प्रदर्शक रहे हैं।

विजोलिया उदयपुर राज्य का ठिकाना है। जागीर नहीं, पहले स्वतन्त्र राज्य था, पीछे उदयपुर में शामिल कर लिया गया। नीमच स्टेशन (मालवा) से कोई ५५ मील पूर्न की स्त्रोर 'ऊपर माल' नामक पठार पर बसा हुस्त्रा है। इसकी स्त्राबादी १५००० के लगभग है जिसमें में १०,००० से ऊपर किसान हैं। लगान के स्रलावा कई तरह की लगभग ८० किस्म की, बेजा लागें इन पर लगती थीं। यों तो किसान लोग स्रमें से स्त्रपनी तकलीफें मिटाने की कोशिशों कर रहे थे। परन्तु श्री पिथकजी ने जाकर उनमें जायति व ठोस संगठन किया। कोई स्त्राठ वर्ष के स्त्रादी लग स्त्रीर चार वर्ष के सत्यामह (लगान बन्दी) के बाद ७ फरवरी १६२२ को राजपूताना के ए० जी० जी० मि० हालैएड के रोबरू ठिकाने व किसानों के बीच एक समम्भौता हुस्त्रा, स्त्रौर दूसरी कई शर्ते तय पाईं, कई लागें उठा दो गईं।

इस समभौते में यह तय पाया था कि नया बन्दोबस्त १ श्रवटूबर, १६२२ में शुरू होजाय । इससे पहले 'लाटा-कृता' ( स्रर्थात् पैदावार का एक श्रंश, जो प्रतिवर्ष तय हो जाया करता था) का रिवाज था। इस शर्त के श्रमुसार मेवाड़-राज्य के बंदोबस्त के हाकिम मि० ट्रेंच की देख-रेख में बंदोबस्त हुआ। उसमें किसानों को आम तौर पर यह शिकायत रही कि जमीन पर, खासकर माल (Non-irrigated) जमीन पर लगान बढ़ा दिया गया। उनका कहना था कि १६२२ के फैसले के बाद लगान ४२,६५५) लिया जाता था। सो नये बंदोबस्त में वह ५३,२४७) होगया। अर्थात् १०,२६२) की वृद्धि हुई। किसानों को इस बढ़ती की खास शिकायत थी। दूसरे 'छुटूंद' नामक एक लाग किसानों को देना पड़ता था। विजोलिया के रावजी उदयपुर रियासत को जो कर देते हैं वह ठिकाने की आमदनी का छठा हिस्सा होता है, इसलिए 'छुटूंद' कहलाता है। १६२२ के फैसले की शर्त के अनुसार वह २,२२५ २० लिया जाना चाहिए, परन्तु बंदोबस्त के बाद वह ३,६६०) अर्थात् भी आना रुग्या कर दिया गया। किसानों की मांग थी कि वह कम किया जाय और समभौते के अनुसार लगान में शामिल कर दिया जाय, अरलग न लिया जाय।

१६२२ के फैसले के बाद दो-एक साल फसलें गल गई थीं, किसान उनकी माफी चाहते थे। सरकार ने लगान स्थागत कर दिया था, माफ नहीं किया था।

समभौते के अनुसार ३०) मासिक जो किसान-श्वागत को मिलना चाहिए था, वह बंद कर दिया गया।

बंदोबस्त संवत् १६८३ में हुन्रा। लगान-वृद्धि के कारण किसान पट्टे लेना नहीं चाहते थे। राज वालों ने कहा—यह खिलाफ कान्त है, पट्टे लेकर त्रप्रना उन्न करो। तदनुसार उन्होंने दरख्वास्तें दीं त्रौर त्रप्रनी त्रामदनी खर्च का हिसाब भी पेश किया। कोटा की रेट स्वीकार करने की उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की। कोटा में जिस जमीन का रेट ६) बीघा थी उसीको बिजोलिया में ८) बीघा लगाया गया था। कोटा बिजोलिया का पड़ौसी राज्य है। पर राज्य में उनकी सुनवाई नहीं हुई। तब किसानों ने लगान-वृद्धि तथा दूसरी तमाम शिकायतों के विरोध में उनके तत्कालीन सलाहकार श्री पथिकजी की सलाह से, उन शिकायतों के

दूर होने तक माल जमीन का इस्तीफा देदिया। इस्तीफा पेश करने के समय ट्रेंच साहब ने किसानों से कहा था कि तुम ऐसा मत करो, जमीनें फिर वापिस नहीं मिलेंगी। महकमे खास में अपील करो, उसे बंदोबस्त बदलने का अधिकार है। पर किसानों को उनके आश्वासन पर मरोसा न हुआ। माल जमीन कुल ८०,००० बीघा थी जिसमें ६०,००० बीघा का इस्तीफा देदिया गया था। ३८६५ किसानों ने इस्तीफे दिये। राज ने रस्तीफे मंजूर कर लिये और दूसरे लोगों से जमीनें जुतवाने की कोशिशों कीं। कहीं लालच और कहीं धमकी व सख्ती के बल पर कुछ जमीनें राज ने दूसरों को देदीं और कुछ का तो पट्टा भी कर दिया। पट्टा करा लेने वालों में विशोषतः राज-कर्मचारी, महाजन, और बलाई (हरिजन) लोग थे।

जब जमनालालजी विजोलिया गये तो ट्रेंच साहब ने उनसे कहा था कि विजोलिया के इस भगड़े में दिलचस्पी लेकर आप इसे मिटवादें। उन्होंने उनके सामने अपनी यह नीति स्पष्ट की थी कि यदि अधिकारी व किसान दोनों चाहें तो मुफ्ते दिलचस्पी लेने में कोई आपित्त नहीं है। किसानों ने भी उनकी सहायता चाही व किसान-पञ्चायत ने बाद में मुफ्ते जोर देकर लिखा भी कि हमें इस समय आपकी मदद की सख्त जरूरत है। तब श्री जमनालालजी की सलाह से मैं विजोलिया गया व महसूस किया कि यदि किसानों की इस समय सहायता न की गई तो उनका पञ्चायत का सङ्गठन भी टूट जायगा व लोग निराश होजायंगे? कोई उपाय न देख वे एक बार सत्याग्रह कर डालने की सोच रहे थे। जब पञ्चायत ने मुफ्ते बाजाब्ता अपना सलाहकार चुन लिया व राज को भी इसकी इत्तला दे दी तो मैंने उन्हें सलाह दी कि अधिकारियों से मिलजुल कर पहले समस्तीते का यत्न करना चाहिए व तबतक सत्याग्रह या लगानबन्दी की बात स्थिगत कर देनी चाहिए।

फिर मैं ठिकाने के रावजी, कामदार तथा मेवाड़ राज्य के बन्दोबस्त हाकिम मि॰ ट्रेंच से मिला। ट्रेंच साहब से मेरा परिचय नहीं था। जमनालालजी ने उदयपुर में चलते-चलते यों ही नाममात्र का परिचय कराया था। मैं जैव उदयपुर पहुँचा तो श्रोमोहनसिंहजी मेहता मिलनेश्राये, जों उस समय ट्रेंच साहबके सहायक अधिकारी थे। उन्होंने पूछा ट्रेंचसाहब से आपका परिचय है ? मैंने कहा—'नहीं के बराबर'। उन्होंने कहा—मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, मैं उन्हींके सहायक के पद पर हूं। मैंने कहा, आपसे जिक निकल पड़े तो इतना जरूर कह दीजिए कि गांधीवादी हैं और उन्हींकी पद्धति पर देशी-राज्यों में काम करने के हामी हैं। जमनालालजी के आदमी हैं, यह भी ठीक समम्में तो कह दीजिए।

मुफ्ते विजोिलया के कार्यकर्तात्रों व किसानों के मुखियात्रों ने कह रक्खा था कि ट्रेंच साहब का भरोसा नहीं। त्राप जो कुछ, बात करें वह पक्की करें —ऐसा न हो कि पीछे, धोखा होजाय। हम भुगत चुके हैं।

ट्रेंच साहब बड़ी अच्छी तरह मिले । मैंने उन्हें बताया कि किस तरह किसान-पञ्चायत की रीति-नीति में परिवर्तन होगया है, वह अब महात्माजी की लाइन पर चल रही है । मैं उनका बाजाब्ता सलाहकार हूं, आपसे जो कुछ तय हो जायगा उसे उससे मनवा सकूंगा, ऐसी स्थिति में हूं । वे सब तरह से निराश होकर फिर सत्याग्रह की सोच रहे हैं। मैंने उन्हें समभाया है कि महात्माजी का तरीका यह है कि पहले समभौते का हर तरह प्रयत्न कर लेना चाहिए, जब सम्मानपूर्ण समभौता किसी तरह सम्भवनीय न हो तब और तभी सत्याग्रह का अवलम्बन करना चाहिए। यद्यपि उन्हें अब समभौते की भी कोई आशा नहीं रही है तो भी उन्होंने मुफे एक मौका देने का निश्चय किया है जिसके फल-स्वरूप मैं आपसे मिलने आया हूँ। यदि आप वहां शांति चाहते हैं, तो उसके लिए यह अच्छा अवसर है और आप मेरी शक्ति व प्रभाव का उपयोग वहां शान्ति स्थापना में कर सकते हैं।

खुद रावजी व कामदार तो सुलह के पच्च में थे ही, पर मेवाइ-राज्य की अनुमति के बिना वे कुछ नहीं कर सकते थे, अतः मैंने ट्रेंच साहब पर उनकी भावनायें भी प्रकट की व कहा कि अब यदि समभौता न हो पाया तो इसकी जिम्मेदारी मेवाड़-राज्य पर रहेगी। तब ट्रेंच साहब ने कहा— 'हम भी विजोलिया में सुलह चाहते हैं, फिर से उसे त्कान का केन्द्र नहीं बनने देना चाहते।'

'तो मैं भी किसानों की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वे भी तभी सत्याग्रह का अवलम्बन करेंगे जब मैं समभौते के प्रयत्न में हर तरह विफल हो जाऊंगा। मैं भी उनकी तरफ से शांति का ही पैगाम लेकर आपके पास आया हूँ।'

श्रीर समभौते की शतों पर बातचीत चली।

-: 30 :--

## बिजोलिया-समभौता

मैंने किसानों से ज्यादा-से-ज्यादा शर्वें मांगी व कम-से-कम प्राप्ति पर सन्तोष कर लेने की स्वीकृति ले ली थी। उन्होंने कह दिया था कि यदि जमीनें भी सम्मान-पूर्वक वापिस मिल जायं तो हमें सन्तोष होगा। मैंने श्रिधिकतम शर्वें ट्रेंच साहब के सामने रक्खीं—

- (१) लगान चौथाई कर दिया जाय, या फिर से बंदोबन्त किया जाय।
  - (२) इसी हिसाब से कसरात व बकायात कम कर दी जायं।
  - (३) रोली की फसल की छूट १२ स्राना की जाय।
- (४) छुटूंद १६२२ के फैसले के अनुसार रहे और वह लगान में शामिल कर दिया जाय, अलहदा न रहे।
  - (५) लगान व कसरात की छूट बन्दोबस्त के शुरुख्रात से दी जाय।
- (६) गलत फसल के लिए, फसल खराब हो तो, आठ आने तक छूट मिलनी चाहिए।
  - (७) इस्तीफाशुदा जमीने वापिस लौटाई जायं।
- (८) १९२२ के फैसले की जो शार्ते तोड़ी गई हैं उनकी पूर्वि की जाय।

इसके पहले बातचीत के सिललिले में ट्रेंच साहब मुक्तसे पूछ बैठे-किसानों का मेरे बारे में क्या कहना है ? मेरे मंह से हठात निकल पड़ा-'किसान ऋापको धोखेबाज समभते हैं। उन्होंने मुभे चेतावनी देकर भेजाहै कि ट्रेंच साहब मिठ-बोले ब्रादमी हैं, उनके जाल में कहीं फंस मत जाना ।' मेवाड़ में शायद ही इतना स्पष्ट व खरा जवाब उनको किसी से मिला हो। एक यूरोपियन ऋौर फिर ऐसा हाकिम, जिसका मेवाड़ के शासन पर सर्वा-धिक प्रभाव हो, उसकी शान में ऐसा कहने की कौन हिम्मत कर सकता था ? उन्होंने शायद इतने साहस की मुक्तसे उम्मेद भी न की होगी। वह फक होकर मेरा मूंह देखने लगे। तब मैंने सोचा कि इस जवाब से कहीं ऋपना काम बिगड़ न जाय ? मैंने बात संभालने के लिए तरन्त कहा-'लेकिन यह तो उनकी राय है। मैंने ऋभी तक इस पर कोई राय कायम नहीं की है। मैं तो अपने ही अनुभव से किसी के बारे में राय बनाता या बिगाड़ता हूँ। मेरा श्रापसे यह पहली बार ही साबका पड़ा है। जैसा ऋनुभव होगा वैसी ही राय बनाऊ गा। ऋापने पूछा तो मैंने किसानों को राय बता दी। इससे आप यह भी समभ सकेंगे कि मेरा काम कितना मुश्किल है श्रीर श्राप ही से उसे सरल बनाने की मैं श्राशा कर सकता हूँ। आप जो कुछ कह या कर देंगे, मेवाड़ में वही हो जायगा-ऐसा भी श्रापके प्रभाव के बारे में मुम्मसे उन्होंने कहा है। त्रातः सारा दारोमदार त्राप पर ही है, किसानों के हृदय को जीतने का भी यह श्रन्छा श्रवसर श्रापके लिए है।'

इससे उनके चेहरे का भाव कुछ, बदला। बोले—'मैंने तो किसानों को सदा नेक ही सलाह दी है, उनका भला ही चाहा व किया है, तथा ख्रब भी उनमें शांति ही चाहता हूँ। जो भी वाजिब मांगें होंगी उन्हें जरूर पूरा कराने की कोशिश करूं गा व सही तकलीफें होंगी उन्हें भी दूर करने का उद्योग करूं गा। मैंने किसानों को कितना समभाया कि इस्तीफा मत दो, महकमे खास में अपील करो, एक दफा जमीन तुम्हारे हाथ से निकल जायगी तो फिर बहुत मुश्किल पहेंगी; पर उन्होंने एक न

मानी । उनके सलाहकारों ने उन्हें डुवो दिया । स्रव कितनी ही जमीन बापी पर दे दी गई—पट्टा कर दिया गया—लेने वालों ने हमसे कहा कि स्राप किसानों से दबकर फिर हमसे जमीन छीन लेंगे व उन्हें दिला देंगे। तब हमने ऊपर से उन्हें स्रीर स्राश्वासन दिया कि नहीं ऐसा हरिगज नहीं होने दिया जायगा। स्रव बतास्रो वह जमीन कैसे वापिस ली या दी जा सकती है ?'

'उनका इस्तीफा स्त्रापने मंजूर कर लिया, यही स्रापकी सबसे बड़ी गलती थी। स्त्राप सोच सकते थे कि किसान इस्तीफा देकर शांत नहीं बैठने वाले हैं। इस्तीफा भी उन्होंने शतों के साथ व विरोध-स्वरूप दिया है। सब तरह से निराश होकर दिया है। स्रापको चाहिए था कि स्त्राप उनकी शिकायतों को दूर करते, बजाय इसके कि इस्तीफा मंजूर कर लेते। पुरतेनी जमीन, जिस पर उनके बाल-बच्चों का सारा दारोमदार है, वे कैसे स्त्रासानी से छोड़ देंगे! स्त्रोर वे किसान भी मामूली नहीं, लड़वैये हैं; उनमें स्त्रच्छा सङ्गठन है, मेवाड़-राज्य से टकर ले चुके हैं स्त्रीर उसमें कामयाव हुए हैं, हर टकर में उन्होंने कुछ-न-कुछ कामयावी हासिलकी है, ऐसी दशा में स्त्रापको इस्तीफा मंजूर करने से पहले सौ दफा सोच लेना चाहिए था। स्त्रापने उन्हें तो समकाया कि जमीन फिर वापिस नहीं मिलेगी पर स्त्रपने को भी तो समकाया होता कि कमड़े की जमीन है, देने-लेने वाले सब मुसीबत में पड़ेंगे। स्त्रब इस मुसीबत की जिम्मेदारी से स्त्राप कैसे बच सकते हैं कि कमा स्त्राप किसानों में कभी शांति स्थापित हो सकती है ?'

'नहीं, यह तो मैं भी मानता हूँ।'

'तो फिर इसका कोई रास्ता आप ही मले प्रकार निकाल सकते हैं।' मुक्ते जहां तक याद है बिना वापी की जमीन लौटा देने का आश्वा-सन तो शायद रावजी साहब व उनके कामदार ने भी दे दिया था— बापी वाली यानी पट्टें वाली जमीन की ही असली दिक्कत थी। ट्रेंच साहब ने भी कहा कि बिना बापी की जमीन मैं तुरन्त लौटवा दूँगा। बापी वाली के बारे में सोचना पड़ेगा।

बन्दोबस्त वाली शर्त पर उन्होंने कहा—'बन्दोबस्त में कोई गलती नहीं हुई है, तब दुवारा कैसे किया जाय?'

'तो चार स्त्राना लगान कम कर दीजिए।'

'इससे राज्य की तौहीन होगी, बिना खास कारण के इतना लगान कम भी कैसे किया जाय ?'

'कारण क्या ? क्या श्राप मानते हैं कि किसानों की माली हालत बहुत विगड़ नहीं गई है ? जमीन उनके हाथ से निकल गई। कसरात, बाकियात उनके सिर पर हई है व बढ़ती जाती है। फसल मी तो खराब होती रही, जिसकी छूट उन्हें नहीं मिली—क्या ये कारण लगान में छूट देने के लिए बस नहीं है ? यदि इसमें भी श्रापको दिक्कत मालूम हो तो फिर से बन्दोबस्त क्यों नहीं करवा देते ? श्रापकी मी स्थित श्रच्छी रहेगी व किसानों को भी सन्तोष हो जायगा।'

'जितना रुपया फिर बन्दोबस्त में खर्च होगा उतना किसानों को क्यों न दिला दिया जाय ?'

'तो फिर लगान में कमी करा दीजिए। जो श्रिधिक सुविधाजनक हो वही कर दीजिए। मैं श्रापकी कठिनाइयों को भी समभ्क सकता हूँ श्रीर इसलिए किसी श्रिधिक कठिन बात पर जोर देना नहीं चाहता।'

'श्रच्छा यदि लगान में एक श्राना कमी कर दी जाय व इतना रुपया श्रीर तरह से छूट में दिला दिया जाय जो तीन श्राना लगान कमी कर देने के बराबर हो तो श्रापको कोई श्रापत्ति है ?'

'यदि कुल मिलाकर चार त्राना लगान में ख़ूट हो जाने के बराबर हो जाय तो मैं किसानों को समभा सक्ँगा।'

तब नीचे लिखे अनुसार समभौते की शर्ते तय पाई । यह दो-तीन बार की मुलाकातों का फल था--

(१) ठिकाने से किसानों को इस बात का यकीन दिलाया जाय कि १६२२ के फैसले की शर्तें न तोड़ी जायंगी, श्रीर जो टूटी होंगी उनकी पूर्ति करा दी जायगी।

- (२) 'छुटूंद' लगान में शामिल कर दिया जाय और लगान में एक आना फी रुपया कमी कर दी जाय और कसरात-बाकियात में ५० फी सदी छुट दे दी जाय।
- (३) जो जमीन ठिकाने के कब्जे में है वह तुरन्त लौटा दी जाय श्रीर बापी (पक्का पट्टा) पर दी गई जमीन बापीदारों से खानगी में कह-सुनकर लौटा दी जाय।

इस त्र्याखिरी शर्व को पूरा करने की जिम्मेदारी ट्रेंच साहब ने ली थी। उन्होंने कहा—'जाब्ते से ये जमीनें नहीं छीनी जा सकतीं। त्र्याप यह तो मानेंगे कि हमें त्रपने वचनों का पालन करना ही चाहिए। मगर इनमें त्रापसमें समभौता कराके जमीन वापिस दिला दी जायगी।'

'मैं भी मानता हूँ कि स्राप जाब्ते से उसे वापिस नहीं ले सकते, न लेनी भी चाहिए। जो वचन दिया गया है, उसका पालन स्रवश्य होना चाहिए। हमारा मतलब तो जमीन वापिस मिलने से है। जब तक वह वापिस न मिलेगी, न किसानों में शांति रहेगी न बापीदार ही शांति की नींद ले सकेंगे। स्रतः उनकी भी शांति इसी पर निर्भर करती है कि वे जमीनें उनके स्रसली मालिकों को लौटा दें। यह तो स्राप जानते ही हैं कि जमीनें प्रलोभन, डांट-धमकी व दवाबसे इन लोगों को दीगई है व इन्होंने ली हैं।'

'लेकिन बापी के लिए इन्हें नजराना जो देना पड़ा है।'

'नजराने के बारे में किसानों से समभौता कराया जा सकता है।' 'तव तो जमीनें मिलनेमें ज्यादा दिक्कत न होगी; फिर भी, अप्रभी वो मुश्किल ही दीखता है।'

'श्रापकी कोशिश पर सब कुछ मुनहसिर है।'

इसके अनुसार अरेर सब शतों का पालन होगया। सिर्फ बापी वाली जमीन रह गई थी। इसका किस्सा लम्बा चला। अरंत को १६३१ में किसानोंको इसके लिए सत्याग्रह करना पड़ा। फिर भी जमनालालजी ने बीच में पड़कर समभौता कराया। उसके बाद अभी कोई २-३ साल पहले वे सब जमीनें उन किसानों को मिल पाईं। जाब्ते व कान्न से देखा जाय तो जिसका इस्तीफा किसानों ने खुद दे दिया व जिसका पट्टा दूसरों को कर दिया गया उसका वापिस मिलना श्रसंभव ही था। जिसके भी सामने यह केस जाता वही कहता कि किसानों ने बड़ी भूल की, श्रव यह जमीन कैसे वापिस मिल सकती है ? खुद जमनालालजी भी यही मानते थे; परन्तु सब इस बात को भी महसूस करते थे कि बिना जमीन मिले किसानों में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। इस श्रमली सचाई ने कान्न व जाब्ते पर विजय पाई। यदि इस तरह खुद ब खुद इस्तीफा दे देने के बजाय किसान लगान देना बन्द कर देते, व जमीन श्रपने ही कब्जे में रख लेते तो यह बात इतनी उलमती नहीं, व उन्हें इतने लम्बे श्ररसे तक कष्ट न भुगतने पड़ते।

मेरी समभ से ऋत्यन्त निराशाजनक परिस्थिति में भी इतनी सफलता मिल जाने के नीचे लिखे कारण हैं—

- (१) किसानों की दृढ़ता कि जमीनें जल्दी न मिल्लीं, व बन्दोबस्त-संबंधी कष्ट न दूर हुए तो हम 'सत्याग्रह' करेंगे, दब कर बैठ नहीं जायंगे।
- (२) किसान-पंचायत की रीति-नीति में परिवर्तन करके सत्य-नीति का त्र्यवलम्बन करना।
- (३) यह इकीकत कि समभौता हुए विना किसानों में शाित न होगी—व इसका सब पत्त वालों में पहसास।
- (४) समभौते की बातचीत के सिलिसिले में दिखाई गई किसानों की तरफ से एक ख्रोर दृढता व दूसरी ख्रोर सद्भावना की स्पिरिट।

जीवन में संघर्ष व समभौता दोनों के लिए समान स्थान है। सम-भौता जीवन की वृत्ति है व संघर्ष जीवन का नियम है। जब समभौता नहीं हो पाता है तो संघर्ष छिड़ता है। जो समभौते की उपेचा करके संघर्ष करता है या करता रहता है वह जीवन से विछुड़ जाता है।

मुक्ते एक विश्वसनीय मित्र ने कहा था कि ट्रेंच साहव का कहना है कि हरिभाऊ बन्दोवस्त के बारे में तो कम जानकारी रखता है, परन्तु उसकी

सच्चाई का मेरे हृदय पर गहरा श्रासर हुश्रा है। उसकी सच्चाई वकाजा करती है कि किसानों की तरफ से वह जो कुछ कहे पूरा कर दूँ।' मुम्में उनके इन इशारों में श्राहिसा की विजय-ध्विन सुनाई पड़ती है।

#### -: ३४:-

## कांग्रेस में प्रवेश

एक या दो वर्ष के बाद मैं चरखा-संघ से निकल कर 'गांधी-सेवा-संघ' में शामिल हो गया। चरखा-संघ के कर्मचारी की हैसियत से मेरा श्रिधकांश समय खादी-कार्य में ही लगना चाहिए था। परन्तु सस्ता-मंडल, इंदौर, उज्जैन के मजदूर-कार्य, बिजोलिया का किसान-कार्य श्रादि विविध प्रवृत्तियों में समय जाने लगा। श्रवः मैं गांधी-सेवा-संघ का सदस्य हो गया।

शायद १६२७ व २८ में एक रोज हटूंडी आश्रम में श्री अर्जुनलाल सेठी व श्री दुर्गांप्रसाद आये। सेठीजी शायद प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री व दुर्गांप्रसादजी या तो नगर कमेटी के मंत्री या प्रधान थे। सेठीजी ने मुफ्तेंस कहा, 'उपाध्यायजी अब तो आप यहाँ जम गये हैं। मएडल, चरखा संघ, आश्रम, तथा दूसरी प्रवृत्तियों के द्वारा अपना काम आप जमा रहे हैं। अतः अब कांग्रेस की तरफ भी ध्यान दीजिए। आप चाहें तो हम आपको इसका सभापति बना सकते हैं और आपकी सलाह से ही सब काम-काज करेंगे।' सेठीजी के पहले-पहल दर्शन मैंने इंदौर में किये थे जब कि वे मद्रास की किसी—शायद बेलारी—जेल से छूट कर आये थे और एक बहुत बड़े जलूस के द्वारा उनका स्वागत वहां किया गया था। मैंने बड़े ही मिक्त-भाव से उन्हें प्रणाम किया था और राजस्थान के पहले वीर के दर्शन करके मैं गृद्गद् हो गया था। उस समय क्या पत् था कि इन्हीं सेठीजी से भिडन्त का मौका आगे जाकर आ जायगा। आज तो सेठीजी मुफे अपनाने के लिए आये थे। मुफते स्नेह भी रखते थे।

मैंने जवाब दिया—'मुफे रचनात्मक काम प्रिय है श्रौर उसीमें श्रपनी शिक्त लगाना चाहता हूँ, व थोड़ी बहुत लगा भी रहा हूँ। यह भी कांग्रेस का ही काम है, ऐसा श्राप मानिए। कांग्रेस-कार्य के दो विभाग हैं, एक शासनात्मक, दूसरा रचनात्मक; पहले को श्राप संभाल रहे हैं, दूसरे को मैं सँभाल रहा हूँ—ऐसा ही श्राप समिकए। इससे श्रापकी-हमारी दोनों शिक्तयों का सदुपयोग होगा; वे परस्तर-पूरक हो रहेंगी। यदि मैं सीधा कांग्रेस में श्रा गया तो श्रापकी-मेरी शिक्तयां टकराती रहेंगी; क्योंकि श्रोप एक स्वतंत्र नेता हैं, मैं महात्माजी का एक नम्र श्रनुयायी व सिपाही। मुफे उनके श्रादर्श, श्रादेश व नियमों के श्रनुसार ही काम करना होगा, श्राप जैसे स्वाधीन नेता के लिए यह संभव नहीं है कि उनका श्रनुगमन करें। श्रतः हमारी श्रापजमें खींचातानी होती रहेगी। फिर मेरी कोई ऐसी महत्वाकांचा भी नहीं है। श्रतः श्रापके प्रस्ताव को स्वीकार करने में मुफे ऐसा लगता है कि सब तरह श्राहित ही होगा।'

मगर बाबाजी चाहते थे कि क्यों न कांग्रेस को यहाँ पुनर्जीवित किया जाय ? मेरे त्राने से पहले ही वे व राहतजी (श्री त्तेमानंद 'राहत') एकबार ऐसा उद्योग कर भी चुके थे। इत्तफाक से,कलकत्ता-कांग्रेस (१६२६) में सेठीजी पर बेजा तौर पर कांग्रेस के टिकट बेचने का त्रारोप लगा व प्रांतीय तथा त्राजमेर कांग्रेस कमेटी तोड़ दी गई त्रीर नये चुनावका त्रादेश हुत्रा। इन दिनों मैं भी कलकत्ता गया हुत्रा था। वहां एकाएक पुष्कर के श्री सोहनलाल मिले जिन्होंने मुफ्ते टिकट बेचने का किस्सा बताया व कहा कि पं० जवाहरलालजी पूछते थे कि त्राव वहां किसके भरोसे कमेटी बन सकती है, तो मैंने त्रापका नाम ले दिया। मैं बिगड़ा कि 'मुफ्ते बिना पूछे क्यों मेरा नाम ले दिया। मैं तो ऐसे किसी भगड़ेमें पड़ना नहीं चाहता। त्रागर कमेटी ही मुफ्ते लेनी होती तो सेठीजी खुद मुफ्ते देने त्राये थे, लेकिन मैंने इन्कार कर दिया। त्रापने यह त्राच्छा नहीं किया।'

भैंने तो प्रांत के हित में जो अञ्जा समभा वही सुभा दिया।

जैसे ही कमेटी टूटने की खबर अजमेर पहुँची, बाबाजी आदि मित्रों ने, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही, चुनाव लड़ना व उसके लिए मुफे आगो करने का निश्चय कर लिया। जब मुफे मालूम हुआ तो मैंने बाबाजी से कहा कि, इसमें मेरी न तो रुचि है, न योग्यता ही ऐसे कामों में पड़ने की है; अतः मुफे दूर रखके ही आप इस काम को चलाइए।

'तो क्या श्राप इसे श्रनुचित व बुरा समभते हैं।'

'नहीं अनुचित व बुरा तो नहीं है; पर मैं इस योग्य अपनेको नहीं मानता।' 'तो यदि काम बुरा नहीं है, और आपके साथी या मित्र उसे करना चाहते हैं तो क्या आप उनकी मदद न करेंगे? यह आपका कर्तव्यनहीं है?'

'कर्तन्य भी हो सकता है, व मदद भी करनी चाहिए, परन्तु अपनी योग्यता को देखकर ही।'

'तो हम आपसे सिर्फ इतनी ही मदद चाहते हैं कि आप चुनाव कमेटी के सभापति बन जाइए। हमपर अंकुश रिवण—हमसे कोई गलत काम मत होने दीजिए। बाकी काम सब हम लोग करलेंगे। आपको बिल्कुल तकलीफ न होने देंगे।'

'यह तो मैं बाहर रह कर भी कर सकूंगा।'

बाबाजी—'नहीं, मैं कमेटी में ही व सभी ऐसी जगह जहाँ से आप अधिकारी-रूप से हमें रोक सकें, आपको चाहता हूँ।'

बाबाजी तो दृढ़ संकल्प कर ही चुके थे। उनका स्नेहाग्रह तोड़ना भी मेरे लिए कठिन था। 'श्रंकुश' वाली बात का महत्त्व भी मैं समभता था; श्रतः मैंने कहा—

'तो पहले ऐसा कीजिए कि अजमेर व ब्यावर के सभी सार्वजिनक होत्र के मित्रों से इस बारे में राय लीजिए कि इस स्थान पर किसे विठाना चाहिए। यदि सबकी राय यह होगी तो मैं सोचू गा। लेकिन आप लोग मेरा नाम न सुभावें। उनकी आरे से ही नाम आने दीजिए।'

बाबाजी ने इसे स्वीकार कर लिया। मेरा उद्देश यह था कि सार्व-जनिक रूप से कोई जिम्मेदारी लेना हो तो वह उसी दशा में ठीक है जब अधिकांश लोगों के सहयोग की आशा हो। इससे मुफे स्थानिक मित्रों की विच-श्रकि का पता लग सकता था। यदि लोगों की राय न हुई या कम हुई तो मुफे बावाजी को समभाने का अञ्छा अवसर मिल जायगा। बाबाजी ने रिपोर्ट लाकर दी कि हमने ब्यावर, अजमेर के सब मित्रों से पूछ लिया। १६ राय आपके व १४ राहतजी के पद्ध में मिलीं। प्रायः सभी ने आपका नाम सूचित किया है। तब मैंने सोचा कि यह जिम्मेदारी तो कोरी स्थानिक नहीं है, प्रान्तिक है, सभी जगह मेम्बर बनाने होंगे व जुनाव लड़ना होगा। प्रान्त भर के सहयोग की आवश्यकता होगी। तो मैंने कहा कि सब प्रान्तों से जुने हुए कार्यकर्ता बुला लीजिए, उनकी भी राय हुई तो मुफे आपके अनुकृल सोचने में बल मिलेगा।

तदनुसार प्रान्तीय मित्रोंकी मीटिंग हुई, जिंसमें जयपुर के श्रीपाटणीजी व मोपाल के श्री विट्ठलदासजी ने मुक्ते यहां तक दवाया कि यदि ऐसे समय जब कि कांग्रेस का पुनरुद्धार हो रहा है, श्रापके जैसा श्रादमी पीछे, हटता है तो हम मानेंगे कि श्राप प्रान्त का हित करने नहीं श्राये हैं, श्राहित चाहते हैं।

इस परिगाम से में खुश हुआ। यह पता लग गया कि आमतौर पर लोग मुक्ते चाहते हैं। तब मेरे मन में यह खयाल आया कि अब 'नाहीं' कहने से बाबाजी आदि मित्र तो नाराज हो ही जायंगे, शायद लोग यह भी समक्तने लगें कि यह बड़ा जिद्दी व अभिमानी भी है। दूसरे यह सोचा कि दूसरी जगह तो लोगों को यह शिकायत है कि लोग हमें सहयोग नहीं देते, विरोध करते हैं, यहाँ जब इतने मित्र सहयोग देने के लिए तैयार हैं तो उससे लाभ न उठाना शायद गलती भी हो और जैसा कि इन मित्रों ने कहा, इससे प्रान्त का आहित भी हो।

इन भावों के प्रभाव में मैंने मीटिंग में ही बाबाजी से कह दिया— 'मैं तैयार हूँ, आपको जहाँ बिठाना हो वहाँ बिठा दीजिए। मगर एक शर्त है, यदि कोई भी अनैतिक बात हमारी तरफ से हुई तो मैं तुरन्त इस्तीफा दे दुँगा।'

बाबाजी ने इसे स्वीकार किया । यह मेरे कांग्रेस में प्रवेश होने की भूमिका है । जुनाव में दो नियमों पर कड़ाई से अप्रमल करना तय हुआ — सेठीजी की पार्टी के खिलाफ कलकत्ते वाली टिकट बेचने की या दूसरी सार्वजनिक जुराइयों का ही प्रचार संयत भाषा में किया जाय, व्यक्तिगत आचोप कतई न हो । अपनी तरफ से कोई कानूनी गलती भी न की जाय ।

मुभे याद पड़ता है, एक अवसर ऐसा आ गया था, जब मुभे खबर मिली कि कुछ व्यक्तिगत गंदगी उछालने की—पर्चे छुपाने की— बात हो रही है, हमारी कमेटी में से ही कोई ऐसा प्रयत्न कर रहा है तो मैंने फौरन बाबाजी से कहा कि ऐसी बात होगी तो अपने टहराव के अनुसार मैं कमेटी में नहीं रहूँगा।

चुनाव के लिए श्री किदवई साहब आये थे। मेरा उनका यह प्रथम ही परिचय था। एक बार सेठीजी की पार्टी की ओर से हमारी पार्टी के खिलाफ आई रिपोर्ट उन्होंने मुफे जाँच के लिए दी। मैंने आश्चर्य से कहा—'हमारी पार्टी के संबंध में शिकायत, और आप मुफे ही उसकी जाँच का काम देते हैं। इससे शाकी मित्रों को कैसे सन्तोष होगा ? किसी तीसरे आदमी को दीजिए न।'

'मैं जानता हूँ कि स्त्राप सचाई को छिपावेंगे नहीं। स्त्रापकी पार्टी की गलती होगी तो स्त्राप जरूर स्त्रपनी पार्टी के खिलाफ राय दे देंगे। किसी तीसरे स्त्रादमी की बनिस्बत मुम्हें स्त्राप पर ज्यादा विश्वास है।'

जब चुनाव में हमारी कामयाबी हुई तो किरवई साहब ने हम लोगों को मुबारकबादी दी थी। तब मैंने कहा—'मुफ्ते इस जीत पर खुशी नहीं है। यह वोटों की जीत है, कान्ती जीत है; नैतिक विजय नहीं है।'

चुनाव में मेरा नाम प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री की जगह रक्खा गया था। मैंने सिर्फ साल भर के लिए यह पद स्वीकार किया था, परन्तु बाद में, इसी साल सत्याग्रह का दौर चल निकला जो १६३३ तक चला। सत्याग्रह के बीच में ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना मुफ्ते अपनी स्पिरिट के खिलाफ मालूम हुआ। मेरा नियम यह है—जब कठिनाई, जोखिम, निन्दा का अवसर हो तो आगो, व मान-सम्मान, बड़ाई का हो तो पीछे रहना चाहिए। सत्याग्रह स्थगित होने के बादमैं कांग्रेस के पद से हट गया। सिर्फ विचित्र परिस्थितियों में एक अपवाद करना पड़ा था।

-: ३२ :--

# स्मरंगीय घटना

१६२६ के दिसम्बर के महीने में हमने कांग्रेस कमेटी का चार्ज लिया व १६३० की २६ जनवरी को प्रथम स्वाधीनता-दिवस मनाना था। नये सिरे से नई कमेटी की प्रतिष्ठा जमानी थी। ब्राजमेर में श्रार्थ-समाज के वार्षिकोत्सव के सिवा सार्वजनिक चन्दा बन्द हो गया था। सार्वजनिक कार्यकर्तात्रों के प्रति लोगों की अश्रद्धा किस गहराई तक पहुँच चुकी थी, इसका अन्दाज मुक्ते गुजरात बाढ के चन्दे के समय हुआ। श्री मिणलाल कोठरी उन दिनों मुक्ते चलते-चलते कह गये कि गुजरात बाढ़ के पीड़ितों के लिए भी कुछ करना । मैंने सहज भाव से 'हाँ' कर ली। जब अजमेर के मित्रों से बातचीत की तो पता चला कि यहाँ तो चन्दा मुश्किल है। लोगों का विश्वास ही सार्वजनिक कार्य-कर्तात्रों पर से उठ गया है। पर सहायता तो भेजनी थी, क्योंकि वादा कर चका था। तब श्री दुर्गांप्रसादजी ने तजवीज सुस्ताई कि कमेटी के संयोजक स्त्राप वनें, खजांची वैद्यराज रामचन्द्रजी बनें, हो चन्दा भले ही हो सके। फिर जितना रूपया रोज मिले उतना उसी दिन सरदार पटेल को भेज दिया जाय व दूसरे दिन सुबह दानदातात्रों की सूची व रुपये भेजने का बीमा या मनीत्रार्डर नम्बर छाप कर पत्रिका निकाली जाय तो लोगों का विश्वास जम सकता है। ऐसा ही किया गया। तब जाकर कोई ३०००) रु० व कपड़ा ऋादि वहाँ भेजा जा सका। इसी तरह खादी-फेरी के सिलसिले में जब इंदौर गया था तब वहाँ एक खादी-भंडार कायम करने के लिए रुपये एकत्र करने लगा तो व्यापारी समाज के लोगों ने कहा - अजमेर के नाम पर एक पैसा भी चन्दा इम लोग नहीं देंगे। तिलक-स्वराज्य कोष के लिए कोई ४०,०००) इन्दौर से गये जिसका एक पैसा भी यहाँ नहीं भेजा गया, जब कि 3/4 यहाँ मिलना व खर्च होना चाहिए था। लेकिन आप खादी के लिए आये हैं तो आपको इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह जब २६ जनवरी मनाने की व्यवस्था के सिलिसिले में हम प्रथम बार केकड़ी गये तो वहां के लोगों ने भी कहा कि चंदे का तो हमें बड़ा कदु अनुभव हुआ है। अजमेर के लिए यहां से एक पैसा नहीं मिलेगा । तब मैंने लोगों को समस्ताया कि अजमेर से तो में खुद भी पैसा मांगने ब्राऊ तो ब्राप मत दीजिएगा — लेकिन यहां के कामों के लिए पैसा इकटा करके आपके विश्वास-पात्र लोगों के पास यहीं रखिए व यहीं खर्च कीजिए। स्त्रापको चाहिए तो स्रजमेर से उल्टा पैसा में यहां भिजवाता रहंगा । श्रीर छः मास तक केकड़ी की कमिटी के लिए श्रजमेर से रुपया भिजवाता भी रहा। ऐसे श्रश्रद्धा व श्रविश्वास के वातावरण में हमें काम करना था। परन्त परमात्मा की कपा व महात्माजी के आशी-र्वाद से, जब नई कमिटी बनी तो लोगों का उस पर विश्वास जमने लगा व श्राशायें भी बढ़ने लगीं। चुनांचे श्रजमेर, केकड़ी, ब्यावर व श्रन्य जगह भी स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसके दो ही महीने बाद नमक-सत्याग्रह का कार्यक्रम देश के सम्मख आगया। मैं प्रथम डिक्टेटर बनाया गया । पिछड़ा हुआ व देशी राज्यों से विरा प्रांत होने के कारण मैंने सोचा कि कम से कम १०००) मासिक रुपया व ५०० स्वयं-सेवक मिल जाने पर--जिससे कम से कम १ साल तक तो लड़ाई चालू रह सके-यहां सत्याग्रह चालू करना चाहिए । मले ही शुरू करने में हमें कुछ दिन की देरी क्यों न लग जाय। साल भर के लिए रुपयों का तो इंतजाम हो चुका था। करीब २५० स्वयं-सेवकों के नाम स्राये थे; तब हमने तजवीज की कि ६ स्राप्रैल को स्वयं सेवकों की दो दोलियां पैदल प्रचार के लिए भिन्न-भिन्न दिशास्रों में स्राजमेर से निकलें।

पहली दकड़ी जो श्री नित्यनंदजी नागर-भृतपूर्व कमांडर इन चीफ, बूं दी राज्य — के नेतत्व में ब्यावर जाने वाली थी, उसकी विदाई देने के लिए ५ अप्रैल १६३० की शाम को आम सभा होने वाली थी। मैं विदाई का भाषण देने के लिए सभाके मैदान में घुसा ही था कि भाई वैजनाथजी ने कहा-'दा साहब, नागरजी ने तो कल जाने से इन्कार कर दिया! श्रीर सभा की तो तैयारी होगई श्रापकी ही इंतजारी होरही है।' मुभ पर मानो किसीने वज्र गिरा दिया। मन में कहा-यह तो ऐन वक्त पर बड़ा धोखा दिया। क्रोध तो इतना ऋाया कि नागरजी सामने मिल जायं त्रीर मैं हिंसावादी होऊं तो गोली से उड़ा दूं। इस विषम परि-रिथित से मेरी आंखों में आंसू छलछला आये। यह देखकर वैजनाथजी ने कहा-'पर स्राप चिंता क्यों करते हैं, मेरी दुकड़ी चली जायगी।' मैंने मन में यही सोचा था श्रौर खुद उन्होंने ही यह प्रस्ताव रख दिया। मेरे हृदय में उस दिन बैजनाथजी का जो मूल्य बढा उसको स्रांकना कठिन है। ऐसे साथी को पाकर मेरी छाती फूली न समाई। मैंने कहा-तो त्रपने त्रादिमयों को इकटा कर लीजिए-कुछ तो सभा में भी आये ही होंगे। मैं आपकी दकड़ी को विदाई दे देता हूँ।

विदाई के बाद कोई रात को १० बजे सत्याग्रह कैम्प में मैंने नागरजी को बुलाया व उनसे बड़ी शांति व सद्भाव से पूछा— 'ग्रापने कल जाने से इन्कार क्यों कर दिया ?' मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि नागरजी को पहले पूर्ण सन्तोष देकर फिर उनसे ग्राज की ग्रवज्ञा का जवाव-तलब करू गा। उनके जैसा ग्रादमी बिना किसी बड़े कारण के ऐन मौके पर इन्कार नहीं कर सकता। ग्रातः पहले मैंने उनके दिल को टटोलना मुना-सिन्न समभा। यही मुभे इस समस्या को ग्राहंसात्मक रीति से हल करने का मार्ग सूभा। ग्राहंसात्मक श्रानुशासन मुख्यतः ग्रान्दर से विकसित किया जाता है। मैं चाहता तो इसी बात पर उन्हें स्वयं-सेवक दल से हटा सकता था; परन्तु मैंने कोरे उनरी ग्रानुशासन को महत्त्व न देकर उसकी वह तक पहुंचना व उसका ग्रासली उपाय करने का निश्चय किया।

उन्होंने कहा—'मुफ्ते कुछ ऐसा लगा कि यहां सत्याग्रह की तैयारी दीली-दाली है। श्रापकी मंशा सत्याग्रह चालू करने की नहीं है, ऐसा भी सुना। लोगों ने यह भी कहा कि श्राप कमजोर श्रादमी हैं, कोई न कोई बहाना निकाल कर सत्याग्रह न होने देंगे, न खुद ही जेल जायंगे।'

'यही बात है या ऋौर कुछ ?'

'बस यही ऋौर इतनी ही । इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बंबई चला जाऊं । मुक्ते सत्याग्रह जरूर करना है।'

'त्राप बम्बई क्यों जावें ? त्रापको यहीं सत्याग्रह का मौका मिलेगा। श्रन्छा श्रब श्रापको यकीन कैसे हो कि यहां सत्याग्रह श्रवश्य चलेगा व मैं भी उसमें सम्मिलित होऊंगा।'

'स्राप सत्यामह की कोई तारीख निश्चित कर दें तो मुक्ते इत्मीनान हो जायगा।'

'तारीख मैंने श्रमी तक इसलिए नहीं तय की कि मैं चाहता हूँ कि कम-से-कम ५०० स्वयं-सेवक भर्ती हो जायं जिससे १ साल तक तो जेल जाने वालों का तांता न टूटने पावे। पर श्रव तो मुफ्ते श्रापका सन्देह दूर करना है इसलिए इस शर्त को छोड़कर तारीख निश्चय किये देता हूँ। श्रच्छा २० श्रप्रैल हो तो कैसा ?'

'हाँ, बहुत ठीक है। स्रब मुक्ते कोई श्रापत्ति नहीं। कल मेरी दकड़ी को बिदा कर दीजिए।

'श्रीर मैं चाहता हूँ कि २० ता० को ब्यावर में सत्याग्रह शुरू करने का भी गौरव श्रापकी टुकड़ी को मिले।'

श्रव तो नागरजी बहुत प्रसन्न हो गये। मैंने फिर कहा--

'ऋौर मेरा यह निश्चय है कि २० ही तारीख़ को ऋजमेर में मेरे नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा जायगा। ऋब तो ऋापको दोनों बातों का इत्मीनान हो जायगा न ?'

नागरजी ने त्रानन्द से उछल कर मेरे पाँच पकड़ लिये। वे मेरी तरफ से इतने सब त्राकस्मिक व त्रानुकल निश्चयों के लिए तैयार न थे। जब उन्होंने कह दिया कि अब मुक्ते पूरा इत्मीनान व सन्तोष हो गया तब मैंने कहा-

'श्रापका तो पूर्णं समाधान मैंने कर दिया, श्रव मेरे समाधान की बारी है। देखिए, श्राप बून्दी-राज्य के कमांडर-इन-चीफ रह चुके हैं। सेना के शासन व श्रनुशासन से खूब वाकिफ हैं। मैं तो एक ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरे बाप-दादों में भी कभी कोई सेना में भर्ती नहीं हुआ। यों भी मैं बोदा श्रादमी गिना जाता हूँ, श्रीर शायद किसी सेना के संचालन की योग्यता भी नहीं रखता हूँ। परन्तु श्रापसे यह जानना जरूर चाहता हूँ कि श्राज श्रापने श्रयने सेनापित की जो श्रवज्ञा की है श्रीर जिस तरह ऐन मौके पर की है, वैसी किसी भी सेना में सहन की जा सकती है ?'

'नहीं, हरगिज नहीं।'

'तव, श्राप ही बताइए कि मुक्ते श्रापके व श्रापकी टुकड़ी के लिए श्रव क्या कार्रवाई करनी चाहिए ? श्राप मेरी जगह होते तो क्या करते ? शायद गोली से उड़वा देते । मेरे भी जी में ऐसे कड़े श्रन-शासन के भाव श्राये थे, श्रापका गुनाह मुक्ते गोली मार देने के काबिल ही जँचा था, परन्तु मैंने उसे सत्याग्रही तरीके से हल करना मुनासिब समका । श्रव बताइए मैं क्या करूँ।'

उन्होंने एक सच्चे अपराधी की भांति सुभसे मांकी मांगी, और कहा— 'मैं सेनापित रहा होकर भी नालायक सिपाही साबित हुआ, आप सैनिक न होकर भी सच्चे सेनापित साबित हुए। आज आपने सुभे सदा के लिए जीत लिया। तबसे नागरजी का जो विश्वास सुभ पर बैठा है वह आज तक टूटा नहीं है। दूसरे दिन जब उनकी दुकड़ी को बिदाई मैंने दी तब भरी सभा में उन्होंने मुक्तक्रएठ से अपना अपराध स्वीकार किया, मेरी माफी मांगी और सो भी पूर्वोक्त शब्दों को दुहराते हुए। इससे सुभे नागरजी की साफ-दिली व साहस का भी परिचय मिला।

पूर्व-निश्चय के अनुसार २० अप्रैल १६३० को अजमेर में मेरे नेतृत्व में व ब्यावर में नागरजी के नेतृत्व में नमक-कानून टूट गया।

### बहिष्कार

इसके पहले की एक श्रीर घटना याद श्रा गई, जिसमें मुक्ते श्रपने घर में ही एक भारी 'सत्याग्रह' का सामना करना पड़ा । इसमें मेरी दृद्वा तथा श्रिहंसा दोनों की काफी परीत्वा हुई । रेवाडी में एक भगवद्भिक्त श्राश्रम है । वहां जमनालालजी के साथ में भी गया था । वहां के तत्कालीन प्रधान श्री परमानन्दजी महाराज से नीचे लिखे श्रनुसार जमनालालजी की बातचीत हो रही थी कि मैं पहुँच गया—

महाराज—'खान-पान के बारे में त्रापके क्या विचार हैं ?' जमनालालजी—'शुद्ध भोजन, शुद्ध पात्रों में शुद्धता से बनाया हुत्रा हो तो मुफ्ते किसी के भी हाथ का खाने में त्रापत्ति नहीं है।'

'क्यों उपाध्यायजी, इस विषय में आपका क्या मत है ?' 'सेठजी का व मेरा इस सम्बन्ध में एक ही मत है ।' 'तब तो आपको हरिजनों के हाथ का खाने में कोई परहेज न होगा ?' 'क्या परहेज हो सकता है ? मगर पूर्वोंक्त तरह से बना हो ।'

तो महाराजजी ने पास ही जाते हुए एक हरिजन बालक को, जो उनके ऋाश्रम की पाठशाला में ही शायद पढ़ता था, बुलाकर कहा— 'देखो ऋाज जमनालालजी व उपाध्यायजी तुम्हारे यहां खाना खायेंगे। तुम ऋपने घर कह दो।'

जमनालालजी—'लेकिन मेरी तैयारी इनके घर खाने की नहीं है। क्योंकि मैंने त्रापसे कहा है कि पात्र शुद्ध होना चाहिए, व शुद्धता के साथ बना हुन्त्रा होना चाहिए। इनके घर पर न जाने कैसे पात्र हों, व न जाने किस तरह खाना बने।'

महाराजजी—'तो ऐसा करो, (हरिजन बालक से) तुम ऋच्छी तरह नहा-धोकर, ऋाश्रम के साफ बरतनों में, यहीं खाना बनाक्रो ऋौर ऋाप लोग वह मोजन करेंगे।'

हमारे सामने इसके परिणामों का सारा चित्र खड़ा हो गया। मन में यह तो हुन्ना कि महाराजजी ने त्रपने को त्राच्छे पेंच में डाल दिया। परन्तु यह भी खयाल त्राया कि जैसा हम दावा करते हैं वैसी ही परीचा का त्रावसर त्रागर त्रा गया है तो पीछे हटना कायरता ही होगा।

हम दोनों ने कहा—'हां, इस तरह भोजन करने में हमें कोई स्रापित नहीं है। पाठशाला के कई बालकों ने मिलकर, जिनमें एक वह हरिजन बालक भी था, चूरमा-बाटी बनाया व हम दोनों ने वह प्रसाद प्रह्ण किया। दूसरे-तीसरे ही दिन श्रखबारों में बड़ी-बड़ी सुर्खियों में इसका समाचार छपा। हमने इसका श्रनुमान पहले से कर लिया था। श्रजमेर पहुंचते ही मैंने श्रपनी मां से कहा—'श्राज से मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा दिया करो। मेरे पानी का बर्तन भी मेरे कमरे में ही रखवा दो। मैं श्राप लोगों की रसोई में मोजन नहीं करूंगा।'

मां हक्का-बक्का रह गई। पूछा—'त्र्याखिर बात क्या है ?' मैंने सब मामला बयान किया। वह बिगड़ कर बोली—'तो बाह! कहीं ऐसा हो सकता है, तुम त्र्यलग खात्रों व हम त्र्यलग खावें—यह कभी नहीं हो सकता।'

'लेकिन विरादरी वाले ऐतराज करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप लोगों को कठिनाई में पड़ना पड़े।'

'तो जो तुम्हारी गत होगी वही हमारी, हम तुमसे अलग नहीं रह सकते।'

जब मैंने अपनी धर्मपत्नी को समभाना चाहा तो उसने श्रीर भी बिगड़ कर कहा, जब जीजी जैसी बूढ़ी व पुराने विचार की को कोई श्रापित्त नहीं है तो श्राप समभते हो मुभ्ने श्रापित हो सकती है, व मैं यह स्वप्त में भी गवारा कर सकती हूं कि श्राप श्रालहदा खाये-पियें ? यह तीन काल में नहीं हो सकता।

पत्नी से वो मैं यही उम्मीद रख सकता था—लेकिन मां की इस उदारता के लिए मैं तैयार नहीं था। उसके इस जवाब में मातृ-हृदय की सारी विशेषता व महता छिपी हुई मैंने देखी। आज भी मां का वह साहस मुक्ते कई बार याद आता है आरे कठिन अवसरों पर मुक्ते बहुत बल देता है।

किन्तु िंपताजी च्रमा करने वाले नहीं थे। वे अपने विचारों के बड़े हो दृढ़ हैं। वे मेरे कितने ही नये आचार-विचारों से यों नाराज थे; परन्तु छुआछूत दूर करने का मसला आज तक भी उनके गले नहीं उदरा है। तो फिर उनके हाथ का खाने की बात तो उन्हें कैसे बरदाश्त हो सकती थी? उन्होंने मुफे बहुत डाँटा—'तुमने यह धर्म-विरुद्ध आचरण क्यों किया?'

'इसे मैं धर्म-विरुद्ध नहीं मानता । जिसे मैं धर्म-विरुद्ध समभता हूँ उसे नहीं करता हूँ । यह केवल समाज की प्रथा के विरुद्ध कहा जा सकता है ।'

'तो क्या तुम समाज में नहीं हो ? जब हो तो क्या समाज के नियम मानना जरूरी नहीं हैं ?'

'जिन नियमों या प्रथात्रों से समाज का ऋहित होता हो उन्हें तोड़ डालना ही उचित है। यह समाज की बड़ी भारी सेवा है।'

'पर जब तुम परिवार में रहते हो तो परिवार वालों से विना पूछे तुमने ऐसा काम क्यों किया, जिससे सारे परिवार को संकट में पड़ना पड़े।'

'श्रापकी यह दलील कुछ श्रंश तक ठीक है। लेकिन जिन परिस्थितियों में यह हुआ उसमें परिवार वालों से पूछने की गुंजायश नहीं थी । श्रौर उसका अब यह इलाज है कि आप परिवार से मुक्ते पृथक् समक्त लें। मैंने आते ही जीजी से यही कहा था कि मेरा खाना मेरे कमरे में मिजवा दिया करो व पानी का वस्तन भी यहीं रखवा दो । मैं आप लोगों के चौके-चूल्हे, पानी आदि से दूर रहूँगा। पर वे दोनों नहीं मानतीं। आप उनको समका दें तो मुक्ते कोई आपित्त नहीं है।'

जीजी टस से मस न हुई। यह पिताजी को बहुत नागवार हुआ। उन्होंने कहा तुम यदि इसका प्रायश्चित्त नहीं करोगे तो मैं खाना-पीना छोड़ दूँगा, पुष्कर चला जाऊँगा व प्राप्त दे दूँगा। मैंने उन्हें तरह-तरह से समभाया कि अपराध मेरा है तो मुभी जो चाहें दराड दे दीजिए, पर आप

क्यों यह कष्ट उठा रहे हैं। जीतमलजी, महोदयजी ने भी समभाया, पर एक-दो दिन वे नहीं ही समभे।

तव मैंने उनसे कहा-- 'त्र्यापको यह प्रायश्चित्त का त्र्याग्रह छोड़ देना चाहिए।'

'तुम जानते हो, मैं ऋपने विचारों का बड़ा पक्का हूँ।'

'लेकिन मैं भी आप ही का तो पुत्र हूँ। आपका यह गुण मुफे भी विरासत में मिला है। मैं भी यों किसी की धमकी से अपने विचार छोड़ने वाला या कुछ और करने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस बात पर जोर न दें।'

'नहीं, तुम नहीं मानोगे तो मुक्ते प्राण दे देने होंगे ।'

'तो यह मेरा दुर्माग्य है। यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो यह दलेगा भी कैसे ? यदि संसार में मेरे लिए यही मशहूर होनाहै कि एक ऐसा पितृ-घाती पुत्र जन्मा तो मैं इस अपकीर्ति को सहूँगा, भुगत्ंगा, श्रीर न्या उपाय है ? लेकिन आप यदि मुक्ते अपराधी समकते हैं तो मुक्ते क्यों नहीं कहते, जा मुक्ते मुँह मत दिखा, पुष्कर में डूब मर। देखिए मैं उसका पालन करता हूँ या नहीं।'

पिताजी के धार्मिक संस्कारों को स्त्राघात पहुँचा था, यह सही, परन्तु इससे भी स्त्रधिक उन्हें जाति से बहिष्कृत होने का डर था, जो स्त्राखिर सामने स्त्रा ही गया । कोई १२-१३ साल तक हमारा परिवार बहिष्कृत रहा।

एक सहानुभूविशील मित्र ने कहा—'उपाध्यायजी, आप सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि यह खबर गलत है। लोग इसीको प्रमाण मानकर बहिष्कार उठा लेंगे।'

'यह इतनी-सी बात तो बड़ी भारी है। मनुष्य किसी-न-किसी एक बल को लेकर जीवित रहता है। किसी के सत्ता-बल होता है, किसी के धन-बल, किसी के विद्या-बल, किसी के सत्य-बल। मेरे पास ऋौर कोई बल नहीं, थोड़ा-सा सत्य-बल है, जिसकी बदौलत मैं जी सकता हूँ ब जी रहा हूँ । श्राप उसी को मुभसे छीन लेना चाहते हैं । उसे खोकर मैं जाति में भले ही श्रा जाऊँ गा, पर श्रपने जीवन से हाथ धो बैठूँगा । क्या श्राप इतनी वड़ी कीमत लेना या मुभसे दिलाना चहते हैं ?'

मित्र चुप हो गये । श्रपने जीवन में पिताजी के 'सत्याग्रह' का सामना करने का यह प्रहला ही श्रवसर था । इसमें जो मानसिक संघर्ष हुत्रा उसे सहने का बल केवल 'श्राहिंसा' के द्वारा ही मिल सकता था । इस प्रसंग पर मुक्ते उसकी नाप निकालने का श्राच्छा मौका मिला ।

-:38:-

#### एक दूसरा सत्याग्रह

जेल में एक इससे भी जबरदस्त सत्याग्रह का सामना करना पड़ाथा। १६३० के नमक कानून को तोड़ने में बहुतेरे छोटे-बड़े कांग्रेसी जेल में त्राये । त्राजमेर में दो पार्टियां थीं —एक सेठीजी की, दूसरी हम लोगों की । जेल में दोनों तरफ के लोग त्राये । वहां स्वभावतः कुछ मित्रों ने यह कोशिश की कि दोनों दल एक होजायं। मुभे ऐसा लग रहा था कि ऊपरी चेपा-चापी से ऋधिक लाभ न होगा। यहां जेल में कुछ दिन साथ रह लेने के बाद शायद मनोमालिन्य मिटने में ज्यादा सविधा होगी। मेरे सन्मान्य मित्र मास्टर लद्दमीनारायगाजी-श्रव स्वामी श्रोमानन्दजी तीर्थ-को, जो समभौता कराने वालों में मुख्य थे, यह लगा कि मैं समभौता नहीं चाहता हूं। उन्होंने मुभसे कहा कि उपाध्यायजी, मैं सम-भौते का यत्न कर रहा हूं, जब कि उसमें स्त्राप कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, त्रापका खयाल गलत है। मैं भी समभौता ही चाहता हूं, परन्तु जल्दी करने से वह कच्चा रह जायगा-यह अनदेशा मुभे है। उनको इससे समाधान न हुन्ना व उन्होंने मुभसे कहा—'नहीं, न्नाप समभौता नहीं चाहते हैं, मैं त्रापको इसमें दोषी मानता हूं व इसलिए त्रापके विरोध में त्रानशन करूं गा। वहुत करके उन्होंने यह भी कहा था कि दो-तीन दिन के बाद मैं पानी भी छोड़ दूंगा।

में जानता था कि मास्टर साहब बड़े दृढ़-प्रतिश हैं। हम दोनों में परस्पर बहुत प्रेम व ख्रादर भी था। वे बड़ी गलतफहमी के ख्रसर में ख्रागये थे। मैं ख्रपनी भावनाद्यों को खूब ख्रच्छी तरह जानता था— एक बार फिर ख्रपने हृदय को टटोला—उसमें कहीं ऐसी भावना नहीं पाई, जिसमें मास्टर साहब के सन्देह का कारण रहे। मैंने कहा, मैं ख्रापसे ठीक कह रहा हूं कि मेरी भावना ध्रुद्ध है, ख्रापको ऐसा सत्याग्रह नहीं ठानना चाहिए।

उन्होंने नहीं माना, कहा—'मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, स्त्रव नहीं टल सकती। स्त्राप स्त्रपना हृदय साफ कीजिए।'

'तो मुक्ते कहना होगा कि यह आपका सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है। श्रीर दुराग्रह मुक्ते कभी दबा नहीं सकता। मुक्ते बड़ा दुःख है कि मैं आपको अपनी सचाई समका नहीं सका।'

वे त्रपने ढोले—स्थान पर चले गये। इस घोषणा से सभी राजनैतिक बन्दियों में सन्नाटे की गम्भीर लहर फैल गई। मेरे मित्र मुक्ते समभाने त्राते थे कि मास्टर साहब को सन्तोष देकर इस त्रप्रिय कारड को
समाप्त कर देना चाहिए; पर मैं हैरान था कि जो त्र्राशय मेरा नहीं है
उसको गलत समक्त कर कोई कुछ कार्रवाई करे तो मेरे पास इसका क्या
उपाय है सिवा इसके कि उसके दण्ड या प्रायश्चित्त को शांति से सहन
करूं व परमात्मा से उसकी शंका-निवृत्ति के लिए प्रार्थना करता रहूँ।
उनके कष्ट या प्राण् जाने के भय से भूठ-मूठ ही कोई बात कुबूल कर
लेना तो किसी के भी साथ न्याय करना न हुन्ना। मैंने मन में सोचा कि
जो कुछ परमात्मा को मंजूर होगा वह हो जायगा। मुक्ते निश्चय था कि
मास्टर साहब ने जो कह दिया है वह त्र्राब होकर ही रहेगा। उनकी मृत्यु
का भार मुक्ते सिर पर लेना ही होगा। परमात्मा की ऐसी इच्छा है तो
यही सही।

मैंने मास्टर साहव के पास जाकर कहा—'श्रव तो जो कुछ होगा वह सब परमात्मा के श्रधीन है। यदि मैं सच्चा हूं तो परमात्मा मुभे श्रापके इस घोर तप को सहन करने का बल देगा। पर मेरा एक अनुरोध जरूर है। जब तक आपका अनशन चालू रहे तब तक आपकी हर प्रकार की सेवा मैं करूंगा। आप आराम से लेटे रहिए—यह सौभाग्य मैं दूसरे को नहीं लेने देना चाहता।

'मुफी खुद किसी की सेवा की ज्यादा जरूरत न होगी—श्रीर सब प्रकार की सेवा तो मैं श्रापसे ले भी नहीं सकता। लेकिन मैं श्रापके प्रस्ताव को श्रमान्य भी नहीं कर सकता; श्रवः श्राप, जब जब मैं चाहूं, उपनिषद् पढ़ कर मुफी सुनाते रहिए।'

'लेकिन इस बीच आप इस बात की भी तलाश-पूछ करते रहिए कि इसमें सचमुच मेरा कोई कस्र है क्या ? कोई हकीकत आपके सामने आवे तो आप उसे मेरे सामने रिक्षिए व मेरा जवाब या सफाई सुन लीजिए। इसमें क्या हर्ज है ?'

'हर्ज कुछ नहीं—मैं जरूर ऐसा करूंगा।'

मुक्ते बड़ा हर्ष हुन्रा जब २-३ दिन में ही उन्होंने मुक्तसे कहा— 'उपाध्यायजी, मैंने खूब छान-बीन कर ली—न्न्राप इसमें निर्दोष हैं। न्न्रतः न्न्रब मुक्ते इस उपवास को जारी रखने का प्रयोजन नहीं रहा।'

मैंने उन्हें व परमात्मा को शतशाः धन्यवाद दिये। एक महान् ऋषि परीचा से परमात्मा ने मुक्ते उवारा। मुक्ते इस समय प्रह्लाद का स्मरण् ऋषाया। जलती होली में से उसे मगवान ने इसी तरह बचाया होगा।

मुफ्ते कई बार, बड़े नाजुक अवसरों पर भी, यह अनुभव हुआ है कि जब मैंने अपने हृदय को टटोलकर अपने को निर्दोष पाया है तो बड़ें- से बड़ें भय व धमकी का तिल-मात्र असर मेरे मन पर नहीं हुआ है । उल्टा यह कृत्हल पैदा होजाता है कि देखों परमात्मा इस मुसीबत से क्या नतीजा—शुभ निकालता है। अवसर मेरे पास लोग आये हैं—'हम इस तरह अखवारों में छुपवा देंगे, धूल उड़ा देंगे, पोल खोल देंगे'—आदि कहते हुए। मैं उन्हें सीधा जवाब देता हूं 'तो पहले यह सब कर लीजिए। पीछे बातें करेंगे। अभी आप बात करने नहीं आये हैं, मुक्ते दबाने व डराने

श्राये हैं। ऐसी दशा में बात करना फिजूल है। अोर मेरे मन पर तिनक भी श्रातक्क नहीं छाता कि अब क्या होगा। ऐसे समय मेरे मन में इस प्रकार विचार उठते हैं—यदि श्रपना दोष नहीं है, तो इनकी बुराई बदनामी से श्रपना कुछ बिगड़ नहीं सकता—इन्हीं की इज्जत कम होगी। यदि श्रपन दोषी हैं तो श्रव्वल तो उसे कुबूल कर लेना ही श्रच्छा है, नहीं तो फिर कोई उसे प्रकाश में क्यों न लावे १ यदि वह मेरे सुधार के लिए ऐसा करता है, तो मुक्ते उसे धन्यवाद ही देना चाहिए। यदि उसकी नीयत महज मुक्ते बदनाम करने की है तो इसका फल वह श्राप पा जावेगा व उसकी बदनीयती उसे दुःख देगी न कि मुक्ते। इन विचारों से मुक्ते ऐसे श्रवसरों पर बड़ी शांति व बल मिलता है।

一:3火:一

## बलाइयों के बीच में

सम्भवतः १६३१ की बात है । मैं जेल से छूटा ही था कि माई ख्रोमदत्तजी का बुलौवा अमरसर (जयपुर) से आया—'बलाइयों की बहुत बड़ी पंचायत है । उनमें सुधार का प्रचार करने का बहुत अच्छा अवसर है । आप जरूर आहए।' १६२७में ही हम लोगों ने एक 'अछूत सहायक मण्डल' बनाया था जिसकामें समापित था। श्री देशपांडेजी मंत्री व कपूरचंद्रजी पाटणी सदस्य थे। प्रकृत रूप से उसका कार्य जयपुर-राज्य में ही चलता था। पाठशाला में, दवा-दारू, सफाई, दुव्यंसन-निषेध, आदि का प्रबन्ध उसके द्वारा होता था। अतः मैं तुरंत अमरसर पहुँचा। ठीक पंचायत का काम शुरू होने के कुछ पहले नीम के थाने (जयपुर का एक जिला) के पुलिस इन्स्पेक्टर आये। मुक्त से कहा—जयपुर-राज्य में सभा करने की सुमानियत है, आप लोग सभा न करें, न व्याख्यान दें। माई कपूरचंद्रजी व देशपांडेजी भी वहीं थे। हमने उन्हें जवाब दिया कि सिर्फ जयपुर-शहर में बन्दी है, (उस समय ऐसा ही था) रियासत में नहीं है। उन्होंने कहा—आप इजाजत मंगा लीजिए, फिर

व्याख्यान दीजिए । हमने कहा—'जब इजाजत की जरूरत नहीं है, तो क्यों मंगाई जाय ?'

'तो मैं स्रापको मना करता हूँ कि स्राप सभा में व्याख्यान न दें।' मैं समभ्त गया कि मैं जेल से स्रभी छूटा हूँ, इसलिए पुलिस यह गड़बड़ कर रही है।

'तो स्राप जयपुर राज्य से तार देकर मनाई-हुक्म मंगा लीजिए।' 'मैं क्यों तार दूं, मैं तो यहीं स्रापको हुक्म दे रहा हूँ।'

'तो श्राप लिखित हुक्म दे दीजिए। हम जानते हैं कि श्रापको ऐसा कोई श्रस्तियार नहीं है, फिर भी हमारी नीति राज्य से भिड़ने की नहीं है, श्रतः हम मान लेंगे, श्रीर श्रापके हुक्म के खिलाफ जयपुर-राज्य से लिखा-पढ़ी व दूसरी मुनासिब कार्रवाई करेंगे।'

'लिखा हुक्म तो मैं नहीं दूंगा जवानी ही काफी है।'

'पर हम तो काफी नहीं समभते । ऋगर ऋाप लिखित हुक्म नहीं देते हैं तो मैं जरूर समा में बोलूंगा । जबानी हुक्म हम लोग ऋापका नहीं मान सकते ।'

'देखिए, स्राप ख्वामख्वा बखेड़ा करते हैं। इसका नतीजा अरच्छा न होगा।'

'बखेड़ा श्राप खड़ा करते हैं या हम १ जब रियासत में सभा करने व व्याख्यान देनेकी कोई मनाई नहीं है, तो हम कैसे मान लें १ फिर श्रागर श्रापको विश्वास है कि श्राप कानूनन सही कार्गाही कर रहे हैं तो क्यों नहीं लिखित हुक्म दे देते १ हम तो श्रानुचित होते हुए भी उसे मान लेने को तैयार हैं। श्राब बखेड़ा श्राप खड़ा करते हैं या हम १ श्रापको यह समभ लेना चाहिए कि हम इस तरह घुड़की में श्राजाने वाले लोग नहीं हैं।'

त्रव वह कुछ दवे । कोई माकूल जनाब उनके पास न था । यह देख मैंने कहा—'त्र्यापको यह सन्देह है कि हम लोग बलाइयों को राज के खिलाफ भड़कावेंगे ? यह समा तो केवल उनके सामाजिक सुधारों के लिए बुलाई गई है। त्राप इतने परेशान क्यों होते हैं ? त्राप भी सभा में चिलिए न ! त्राप भाषणों की पूरी रिपोर्ट लीजिए व जयपुर भेज दीजिए। वहां वालों को जो कुछ करना होगा, हम पर कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। त्राप क्यों मुफ्त में यह बला त्रापने सर पर लेते हैं ? त्राप या तो नये त्रादमी हैं, या कानून-कायदे से वाकिफ नहीं हैं। त्रापका जवानी हुक्म हम मानने के नहीं। व्याख्यान जरूर देंगे—तब त्रापकी बात क्या रहेगी ? उल्टा जयपुर वाले भी त्रापको डाटेंगे कि व्यर्थ में तुमने एक पेचीदा हालत पैदा कर दी। व सम्भव है, भगड़ा बढ़ा तो, त्रापकी नौकरी पर भी जौफ त्रा जाय।

श्रव वह श्रौर भी विचार में पड़ गये । इतने में हम लोग सभा में गये—उन्हें भी साथ ले गये । एक-दो व्याख्यान के बाद वे यह कह कर चले गये कि मैंने देख लिया । इसमें कोई श्रापित की बात नहीं है। श्राप लोग शौक से सभा कीजिए।

×

इससे भी ऋषिक दिलचस्य एक वाकया इसी ऋमरसर का ऋौर याद ऋाता है। जब ऋमरसर में खादी-केन्द्र ऋच्छा जम गया व खादी काफी बनने लगी तो वहां के ठाकुर साहब के मन में कुछ लालच ऋाया। वे रावजी कहलाते हैं ऋौर शेखावत राजपूतों में सब से ऊंचे सममें जाते हैं। उन्होंने ऋमरसर वाले ऋपने ऋषिकारी को हुक्म दिया कि खादी-कार्यालय से जितनी खादी जाय उस पर फी थान एक या दो पैसा कौडी (चुंगी) ली जाय। यह कौड़ी लेने का ऋषिकार सिर्फ जयपुर-राज्य को है। उस समय इत्तफाक से खादी-ऋाश्रम में श्री देशपांडेजी व मैं दोनों मौजूद थे। हमने उनके कर्मचारी को कहला दिया कि कौड़ी लेने का ऋषिकार रावजी साहब को नहीं है। ऋतः हम कौड़ी देने से मजबूर हैं। उन्होंने कहलाया कि जब तक ऋाप कौड़ी न देंगे—माल नहीं लदने पावेगा!

हम लोगों ने सोचा कि यह ब्राच्छी जबरदस्ती रही। इसे हम हरगिज बरद रुत नहीं कर सकते। किसी ने कहा भी कि देशी-राज्य है, कौन सुनवाई करेगा ? मैंने कहा—'कोई करे या न करे, अनुचित लाग हम नहीं दे सकते । हमें अपने इनकार पर दृढ़ रहना चाहिए—परिणाम जो निकलेगा सो देखा जायगा ।' हमने कहला दिया कि माल परसों जरूर लदेगा । हम छः सात आदमी आश्रम में हैं । सब ऊंटों के साथ रहेंगे। जब तक हम जिन्दा हैं तब तक तो माल रक नहीं सकता । हमारी लाशें बिछा देने के बाद ही आप भले माल को रोक सकें । अब तो कर्मचारी घबराया—शायद खुद ही आश्रम में आया और कहने लगा—'साहब, इस बखेड़े में मेरी नौकरी मुफ्त में चली जायगी । मैं तो मजबूर हूं, जैसा रावजी साहब हुक्म देते हैं, वैसी तामील मुक्ते करनी पड़ती है । आप दो रोज और मेरे खातिर रक जाइए, मैं खुद शाहपुरा जाता हूँ व रावजी साहब को सारी परिस्थित समकाता हूँ । आप लोग भी वहाँ चलें तो और भी अच्छा रहेगा । आप लोगों की बातों का जरूर उन पर प्रभाव पड़ेगा ।'

हमने कहा—'आपके खातिर हम एक हफ्ता रुक जायगे। हम न आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं न रावजी साहब को। लेकिन किसी की घाँघली हम बरदाश्त नहीं कर सकते। हम महात्माजी के उसूल पर चलने वाले लोग हैं। न डरते हैं, न डराना चाहते हैं।'

नतीजा यह हुन्ना कि रावजी साहब ने दूसरा हुक्म दिया कि खादी-श्राश्रम वाले जो माल भेजें उसको तहसील में दर्ज करादें न्नौर जब यह साबित हो जायगा कि हमें कौड़ी लेने का हक है तो सारे माल की कौड़ी चुका दी जायगी। हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन साथ ही उन्होंने श्रपने कर्मचारी को दूसरा हुक्म यह भी दिया कि बेजारे— बलाई लोग जो माल खादी-न्नाश्रम को बेचें उस पर तहसील से छाप लगावें व फी थान एक पैसा लेकर छाप लगाई जाय। मतलब यह कि खादी-न्नाश्रम को छोड़ कर उन्होंने यह लाग बेजारों ( बुनकरों ) पर लगा दी। श्रव बेजारों में हलचल मच गई। हम लोगों के सम्पर्क में श्राते रहने के कारण वे पहले जैसे दब्बू नहीं रह गये थे। वे हमारे पास स्नाये। हमने कहा—'देखो, तुम्हारी शिकायत तो सही है—रावजी साहब ने यह जबरदस्ती का लट्टा तुम्हारे पीछे, लगा दिया है। परन्तु हमने राज वालों को वचन दिया है कि हम श्रापक व प्रजा के मरगड़ों में नहीं पड़ेंगे। सिर्फ रचनात्मक काम करेंगे। श्रातः हम तो श्राप लोगों की सेवा खादी, पाठशाला, श्रीषधालय, श्रादि के रूप में ही कर सकते हैं, व करते हैं। श्रापको श्रपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। श्राप जयपुर जाना चाहो तो हम ऐसे श्रादिमयों को लिख सकते हैं जो इन मामलों में पड़ते हैं, व श्रापकी मदद कर सकते हैं। लेकिन श्राप यह तो सोचिए कि क्यों रावजी साहब ने हम पर से कौड़ी उठाली व क्यों श्राप पर लगादी ?'

उनमें से कुछ ने एक-साथ कहा—साहव त्राप लोग जनरदस्त हैं, त्राप मिड़ गये। त्रापसे नहीं चली तो त्रापको छोड़ दिया त्रीर हमें गरीव वेकस समभ के मार दिया।'

'तो, बस, इसका सीधा इलाज यही है कि तुम भी ज़बरदस्त वन जात्रों।'

बाद में तो सैकड़ों की तादाद में वे सारे स्त्री-पुरुष तहर्स।ल में गये व दिन भर धरना दिये बैठें रहे। कहा—'जबरदस्तों के आगो तो आपकी चली नहीं, हम गरीबों का क्यों पेट काटते हैं १' अन्त में वे भी रावजी साहब के पास अर्जीक हुए। व उन पर से भी यह नया लट्ठा उठ गया।

रावजी साहब के मुकाबले में, जो कि वहां तमाम ठिकानेदारों में बांके राजपूत गिने जाते हैं, सीधे सत्याग्रह की यह पहली विजय थी जिससे लोगों में बड़े बल, ख्रात्म-विश्वास, व ख्राशा की लहर फैल गई।

# त्रहिंसा प्राणों का मोह नहीं

एक बार जोधपुर में एक जैन मुनि श्री मिश्रीलालजी ने स्त्रापस के साम्प्रदायिक भगड़ों को मिटाने या एकता कराने के उद्देश से अनशन-किया। कुछ दिन बीत जाने पर भी अनुशन-समाप्ति के कोई चिह्न नज़र नहीं त्राते थे व मुनिजी के प्राण् खतरे में पड़ गये । इससे स्वभावतः ही जैन श्रावकों व साधुत्रों में बड़ी हलचल मची । उन दिनों ब्यावर में एक-दो जैन मुनि ऐसे रहते थे जो मुक्त पर कृपा रखते थे। इस कठिनाई के श्रवसर पर उन्होंने मुभे बुलाया श्रीर कहा कि ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुनि के प्राण बच जायं। उनकी यह प्राण बचाने वाली दलील मुक्ते नहीं जंची । मैंने उनसे कहा- 'मुनिजी एक ऊंचे उद्देश से अन-शन कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें उन्होंने जल्दबाजी की हो, परन्तु हमें उनका उद्देश पूर्ण करने की ऋधिक चिन्ता रखनी चाहिए, न कि उनका प्राण बचाने की। वे भी मुनि हैं ऋौर ऋाप लोग भी मुनि हैं। मुनियों को प्राणों का इतना मोह क्यों होना चाहिए ? हम लोग जो कि गृहस्थ हैं, ऐसा मोह रक्खें तो चल सकता है। पर मुभे खुद ऐसा मोह नहीं होता। मनस्वी पुरुषों के सामने उनका उद्देश मुख्य होता है। उसकी सिद्धि के लिए वे प्राणों का कुछ मूल्य नहीं समभते । मुभे तो उल्टा यह डर लगता है कि हम लोगों के इस मोह से मिश्रीलालजी में कहीं कोई कमजोरी न त्राने लगे । त्रातः यदि मेरा वस चले तो मैं सम्प्रदायों में एकता कराने की अवश्य कोशिश करूं और इस तरह उनके प्राण् बचाने का उद्योग करूं । परन्तु येनकेन प्रकारेण मिश्रीलालजी को समभा-बुभाकर श्रनशन छुड़ाऊं - यह मुभसे न हो सकेगा । हां, यदि उनके उपवास में कोई दोष या गलती मालूम देगी तो मैं जरूर उनसे कहूंगा कि यह ऋमीष्ट मृत्यु नहीं, ऋात्मघात है। उसी समय किसी ने कहा-कि प्राण बचाना भी तो अहिंसा है। मैंने कहा-'अहिंसा का

यह गलत ऋर्थ है। किसी के उद्देश की परवा न करते हुए उसकी जान बचाने का जैसे-तैसेउद्योग करना सच पूछो तो उस व्यक्ति के प्रति वड़ी हिंसा है। इतनेमहान् त्याग के द्वारा वह जो वस्तु हमें समभाना चाहता है उसे तो हम एक छोर रख दें व केवल उसके प्राण् बचाने की बातें करें तो यह उसके त्यागकी बुरी तरह अवहेलना हो हुई। इससे न उसकाउद्देश ही पूरा होगा, न उसके प्राण् ही बचेंगे, यदि वह सच्चा आदमी हुआ।

मुनियों ने कहा-त्रापने बिल्कुल सच कहा है।

×

इससे मिलता-जुलता एक और प्रसंग मुक्ते याद आ रहा है। मांगरोल (काठियावाड़) में गो-वध बन्द कराने के उद्देश्य से श्री रामचन्द्र वीर बम्बई में अनशन कर रहे थे। ये वैराट (जयपुर) के रहने वाले हैं श्रीर १६३० में हम लोग जेल में कुछ समय एक साथ रह चुके हैं। स्फ पर कुछ श्रद्धा भी रखते थे। इत्तफाक ऐसा हुन्ना कि जिस दिन श्रखवारों में यह समाचार छपे कि रामचन्द्रजी की हालत खराब होरही है, बलगम में खून श्राने लगा है, उन्होंने मौन ले लिया है श्रौर डाक्टरों ने हिदायत दी है कि उनसे कोई मिले-जुले नहीं व उन्हें पूरा श्राराम दिया जाय, उसी दिन मैं बम्बई पहुँचा। खबर पहते ही न रहा गया व उनके स्थान पर गया । मेरे वहां जाते ही वे उठ बैठे, पलंग से नीचे उतर कर मुक्त प्रशाम किया व बातें करने लगे। मैंने कहा-'यह शिष्टाचार दिखाने का अवसर नहीं है। आपकी हालत नाज़क हो रही है, प्राण संकट में हैं, डाक्टरों की सलाह है आप बिल्कुल आराम करें, तो इतनी तकलीफ की क्या जरूरत ? श्रीर फिर श्राप बोलने भी लगे। श्रापने तो मौन लिया है न ? मैं तो सिर्फ श्रापकी हालत देखने श्राया-ममसे रहा नहीं गया। श्रव श्रगर मेरे श्राने से श्रापके शरीर का कष्ट बढ़ा तो मुक्ते बड़ा दुःख होगा । श्राप चुप साधकर लेट जाइए ।'

'ठीक है, लेकिन आपके आजाने के बाद में विना बोले कैसे रह सकता था ?' मुक्ते मालूम हुआ कि इससे पहले महात्माजी ने भी उन्हें लिखा था कि उपवास छोड़ दो परन्तु वे डंढे रहे। मेरे आने से न जाने क्यों उन्हें यह शंका होगई कि मैं उनके उपवास छुड़ा न दूं। अतः उन्होंने मुफ्तें कहा—'आपसे एक प्रार्थना है।' मैंने कहा—'सो क्या है!' 'श्रीर सब कीजिएगा, पर मेरे उपवास छुड़ाने का यत्न मत कीजियेगा। गोमाता के प्राण् न बचने तक मेरा संकल्प है कि मैं उपवास जारी रक्ख़ंगा।'

मुफ्ते यह प्रार्थना श्रय्यटी लगी । मैंने उनसे कहा- 'श्रापको यह शंका क्यों होनी चाहिए ? मैं उन श्रादिमयों में से नहीं हूँ जिन्हें प्राणीं का मोह हो, न अपने न श्रीरों के। प्राण देने की जरूरत है तो जरूर देने चाहिए। ऋाप गोमाता को बचाने के लिए प्राण दे रहे हैं। इससे अञ्छा उद्देश श्रीर श्रापके प्राणदानका ग्रवसर क्या हो सकता है ? मैं तो यह मानता हूँ कि यदि त्रापके त्रकेले प्राग्रदान से गोमाता न बची तो श्रीरों को भी देने चाहिए। अतः श्राप मुक्तसे यह श्राशंका मत रखिए। परन्तु त्रापके मन में जो यह शंका पैदा हुई, उससे मुभ्ते ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कचाई होनी चाहिए। यदि श्रापने सोच-समम कर ही अनशन किया है तो फिर आपको निःशंक रहना चाहिए, और कोई भी श्रापको समभावे, इससे हटाना चाहे तो श्रापको हटना नहीं चाहिए। हां, सत्याग्रही का यह कर्तव्य जरूर है कि वह सत्य के श्राने का रास्ता न रोके। समभो, श्रापके उपवास में यदि सभो कोई कचाई दीख पड़े, कमी या भूल मालूम हो तो क्या यह भेरा धर्म नहीं है कि स्रापको बताऊं स्रीर स्रापका धर्म नहीं है कि उसे सुनें स्रीर उस पर विचार करें ? सत्याग्रही सत्य का प्रकाश चारों त्रोर से त्राने देता है त्रौर अपने दावे को फिर उसके प्रकाश में जांचता रहता है। इसके खिलाफ यदि वह प्रकाश का रास्ता रोक दे, तो फिर वह सत्याग्रही नहीं रहा। श्रतः मैं तो इस समय त्रापसे यदि कुछ कहना चाहता भी हूं तो इतना ही कि श्राप श्रपना श्रनशन उसी दशा में बन्द करें जब या तो श्रापकी प्रतिशा या मांग पूरी होजाय, या श्रापको ऐसा लगे कि श्रनशन करने में श्रपन ने जल्दी की है। जब मन यह कहने लगे कि 'जल्दबाजी कर गये' तो फिर उपवास जारी रखना आ्रात्म-हत्या करने के बरावर है— अपने प्रति घोर हिंसा है। उस समय आपको अन्तरात्मा से मरने का बल नहीं मिलेगा, और लोक-लाज से मरोगे तो अधोगति को प्राप्त होगे। जो हो अब तो आप निश्चन्त होजाओ— मैं आया हूं। गोमाता को बचाने में मैं भी अपनी शिंक लगाऊंगा। पूज्य वापू को भी लिखे देता हूं कि वे निश्चिन्त रहें। मैं अब स्थिति संभाल लूंगा। और आपको अनरान से उसी समय हटाने का प्रयत्न करूंगा, बिल्क तब मेरा धर्म होजायगा, कि जब आप खुद यह महसूस करने लगो कि उपवास में जल्दी कर डाली, अब न तो गोमाता बच्चती है न आपके प्राण ही।'

ईश्वर ने किया तो दो ही दिन के भीतर ऐसा आश्वासन आगया, जिससे वीर रामचन्द्र की मांग पूरी होजाने का पूर्ण विश्वास होगया, व उनका अनशन अञ्छी तरह समाप्त हुआ।

-: ३७ :--

# बिजोलिया-सत्याग्रह

विजोलिया का समभौता हो जाने के बाद ही मैं १६३० में नमकसत्याग्रह के सिलसिले में जेल चला आया । १६३३-३४ में इसका
दौर जब तक खत्म न हो पाया, मैं तीन बार जेल गया । पहली बार
सजा दो साल की हुई थी मगर गांधी-हर्विन या दिल्ली-सिंध के
कारण एक साल बाद ही छोड़ दिया गया दूसरी गोलमेज परिषद् के बाद
ही भौरन दूसरा सत्याग्रह गुरू दुआ । दोनों के बीच का काल दिल्लीसिंध-काल समभना चाहिए । प्रथम बार के जेल-वास के दिमेंयान मुभे
विजोलिया की काफी चिन्ता रही । वैसे तो मैं यही मान कर चला था
कि ट्रेंच साहब शेष जमीन वापिस दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे । पर
मुभे समाचार मिलते रहते थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ । एक बार
एकाएक मुभे खबर मिली कि 'त्याग-भूमि' के एक लेख के कारण ट्रेंच

साहब, व महाराणा साहब, बहुत नाराज हो गये हैं श्रीर श्रब वे बिजो-लिया के मामले में मुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते। विजोलिया-समभौते में ट्रेंच साहब के साथ ही श्री महाराणा साहब ने, जो उस समय राजकुमार थे व महकमे खास के त्राला त्रप्रसर थे, त्राच्छी सहायता दी थी। मेरे मन में दोनों के प्रति कृतज्ञता का ही भाव था। ले किन जब मैंने यह सुना तो मैं एक दम चिकत हो गया। 'त्याग-भूमि' के उस लेख की कापी मैंने देखी तो मैं समभ गया कि उनके बदले हुए रुख का श्रसली कारण क्या है। उस लेख में उदयपुर के शासन की व खास करके श्री महाराणा साहब के कार्यों की स्त्रालोचना की गई थी। उसकी शैली मुभो भी नापसंद हुई व यदि मैं बाहर होता तो वह उसी रूप में कदापि नहीं छुप सकता था। परन्तु मेरे जेल में रहने पर उसकी जिम्मेदारी मुक्त पर कैसे त्रायद हो सकती थी ? त्रातः मैंने तुरन्त ट्रेंच साहब को पत्र लिखा कि लेख देख कर मुफ्ते भी अप्रफ्लोस हुआ — मैं वाहर होता तो ऐसा नहीं हो सकता था। लेकिन जेल में स्थित च्यिक्त पर उसकी जिम्मेवारी डालना व इस कारण उससे एक सार्वजनिक हित के मामले में ग्रासहयोग रखना न्याय व ग्रौचित्य-पूर्ण नहीं है। लेकिन उस लेख से दोनों इतने भड़क चुके थे कि ट्रेंच साहब ने जवाब लिखा कि 'त्यागभूमि' पत्र आपका है। आप उसकी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। हम लोगों ने निश्चय कर लिया है कि बिजोलिया के मामले में त्र्यापसे कोई सम्बन्ध न रक्खा जाय। जब जेल से मैंने उन्हें पत्र लिखा था तो यह स्त्राशा कतई नहीं रक्खी थी कि वे जवाब देंगे। पर उन्होंने एक राजवन्दी को जेल में जवाब देने की शिष्टता व साहस दोनों दिखाये—इसके लिए उनके प्रति मेरा मान बढ़ा। परन्तु इस जवाब की ऋनुचितता व युक्ति-हीनता से मेरे मन में दुःख भी हुआ। यह घटना एक आरे जहां देशी-राज्य के अधिकारियों के छुई-सुई पन पर श्रच्छा प्रकाश डालती है, तहां श्रखवारनवीसों को उनकी जिम्मेदारी का भी ज्ञान कराती है। पत्र-सम्पादक दो तरह के होते

हैं—एक वे जो केवल पत्र-सम्पादन करते हैं, अपने दफ्तर में रहकर लेख-टिप्पणी लिख देते हैं, जनता के अन्दर प्रकृत कार्य नहीं करते हैं। इससे उन्हें यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसका असर हमारे कामों पर क्या पड़ेगा? दूसरे वे जो तरह-तरह के कामों की जिम्मेदारी लिये रहते हैं त्रीर मुख्यतः उनकी सफलता के लिए पत्र निकालते हैं। दूसरे पत्रकार 'मिशनरी' श्रेणी में आते हैं। 'त्यागमूमि' ऐसी ही पत्रिका थी । उसके मुख्य सम्पादक ने-मैंने तरह तरह के दूसरे कामों की जिम्मेवरी ले रक्खी थी। यदि तत्कालीन सम्पादक इस बात को ऋनुभव करते व साथ ही उन्हें यह भी मालूम होता कि विजोलिया-प्रकरण में श्री महाराणा साहब ने मदद की थी तो वे उस लेख की कदता या उग्रता जरूर कम कर देते। त्रालोचना का त्रार्थ किसी पर टूट पड़ना ही तो नहीं होता । स्रालोचना का स्रर्थ यह है कि न्यायोचित व सची बात कही जाय, पर कही जाय मौका देखकर व ऐसे तरीके से जिससे सुनने वाले पर ऋनुकूल ऋसर हो। जब मैं 'सरस्वती' में था तो एक बार भारत या यू० पी० शिच्चा-विभाग की रिपोर्ट की बड़ी कड़ी त्रालोचना लिख कर मैं पंडितजी (स्व॰ द्विवेदीजी ) को दे स्त्राया। उन्होंने मुक्ते उसे देखकर एक सूत्र बताया, आलोचना लिखते समय यह सोचना चाहिए कि जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं वह हमारे सामने है और सुन रहा है। जो बात हम किसी के मुंह पर न कह सकें उसे उसके पीठ पीछे कहना कायरता है। उसका हमें अधिकार नहीं है, व उसका असर भी अनुकूल नहीं होता । हम त्राक्सर देखते हैं कि लोग पीठ पीछे वाही-तबाही बकते हैं, सामना होने पर दुम हिलाने लगते हैं। श्राचार्यजी की यह शिचा मेरे हृदय में सदा के लिए श्रांकित होगई है। श्रीर लिखते समय ही नहीं दूसरों के विरुद्ध श्रापस में भी बात करते समय मुक्ते उसका श्रवसर स्मरण हो श्राता है। गीता में भगवान् ने वाणी के इस तप के विषय में उत्तम कसौटी बताई है-

हितार्थ, प्रेम से पूर्ण, वाचा सत्य, चुमें न जो। स्वाध्याय करना नित्य वाणी का तप है कहा। (हिंदी गीता) इस एक लेख के कारण जो परिस्थित उलमी व विकट हुई उसकी कीमत बिजोलिया वालों को बहुत चुकानी पड़ी। मेवाड़ के शासक व अधिकारी भी इस जिम्मेदारी से बरी नहीं किये जा सकते; क्योंकि जेल से छूटते ही मैंने ट्रेंच साहब को खत लिखा कि मुम्मे एक बार मिलने का अप्रवसर दीजिए, मैं आपकी व श्री महाराणा साहब की सब शंकाओं व सन्देहों को दूर कर दूंगा। पर वे किसी भी तरह टस से मस न हुए! इससे बढ़कर अनुदारता, मृद्धा व ज्यादती और क्या हो सकती थी?

श्रव किसानों ने सुमसे पूछा कि क्या करना चाहिए ? मैंने देखा कि राजवालों ने न तो श्रव तक जमीनें ही लौटवाईं, न कोई सची कोशिश हुई ही दीखती है, न ट्रेंच साहव मुमसे मिलना ही चाहते हैं— विजोलिया के मामले में संबंध रखना तो दूर—तब सिवा सत्याग्रह के श्रीर क्या मार्ग बच रहता है। मैंने उनसे कहा कि श्रापकी तैयारी हो तो सत्याग्रह कर सकते हैं। मैंने उनके नेता श्री माणिकलालजी को बताया कि किस-किस तरह उनकी तैयारी की जांच करनी चाहिए व कहा कि किसानों को खुद श्रपने बल पर सारी लड़ाई लड़नी है, बाहर से उन्हें विशेष सहायता की श्राशा न रखनी चाहिए।

राज्य को विधिवत् नोटिस देकर उसी वर्ष (१६३१) की ऋखातीज को सत्याग्रह शुरू होगया—िकसानों ने उस जमीन पर ऋपने हल चला दिये, जो उनकी पुश्तैनी थी, व राज्य ने जिसका पट्टा दूसरों को दे दिया था। कानून एक तरह से नये बापीदारों के पन्च में था, जब कि न्याय-नीति पुराने मालिकों के। राज्य की ऋोर से चोर दमन हुऋा, किसाननेता व प्रविष्ठित सार्वजनिक कार्यंकर्त्ता जैसे श्री ऋचलेश्वर प्रसाद व श्री शोभालालजी गुन्त, ऋादि बुरी तरह ऋौर जूतों से भी पीटे गये, जिसके वर्णन के लिए पाठक एक ऋलग पुस्तक की राह देखें।

एक स्रोर तो यह स्रत्याचार, दूसरी स्रोर उदयपुर राज्य ने, उस समय उसके सलाहकार या प्रधान शासक स्व० सर सुखदेव प्रसाद थे— स्रजमेर के तत्का-लीन कमिश्नर गिन्सन साहब के द्वारा मुक्ते एक चेंबावनी दिलवाई जिसमें कहा गया था कि हरिभाऊ उपाध्याय विजोलियामें श्रापितजनक पर्चे वंटवाते हैं, 'त्याग-भूमि'में भूठी खबरें छापते हैं श्रीर किसानों को भड़काने के लिए श्रपने श्रादमी भेजते हैं। इसलिए उन्हें चेतावनी दी जाती है कि यदि वे श्रपनी इन कार्रवाइयों से बाज न श्रावें तो रियासत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी श्रीर उनके कार्यकत्तांश्रों को मेवाड़ में प्रवेश करने पर सजा देगी, क्योंकि मेवाड़ के शासक नहीं चाहते कि कोई बाहरी श्रादमी उनके मामले में दस्तन्दाजी करें।'

इसका जो जवाब मैंने जवानी दिया उससे गिब्सन साहब बहुत प्रभावित हुए। मेरा उनका साधारण परिचय पहले से था। मैं विना काम कभी किसी से-खासकर बड़े ब्रादिमयों से, चाहे वे नेता वर्ग के हों या ब्राधिकारी वर्ग के - न मिलता हूं न चिट्ठी-पत्री ही लिखता हूं। जहां किसी को तक-लीफ में या जरूरत में देखता हूं तो खुद होकर भी ऋपनी सेवायें उन्हें श्रार्पित कर देता हूं। गिब्सन साहब ने पत्र लिख कर मिलने के लिए बुलाया तो चला गया। फल यह हुआ कि जहां उन्होंने मुभे चेतावनी देने के लिए बलाया था वहां मेरे कार्य के प्रति उनके मन में उल्टी हमदर्दी पैदा होगई । व उससे मुर्फ बिजोलिया के मामले को निबटाने में एक अंशतक सहायता भी मिली । मैंने उनसे कहा-विज्ञालिया में मैंने जो कुछ किया या कर रहा हूँ उस पर मुक्ते जरा भी पछतावा नहीं है। जब तक बिजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया जायगा तब तक मैं बराबर ऋपनी कोशिश व कार वाई जारी रक्ख़ गा। उदयपुर के शासक शौक से मेरे खिलाफ जो कुछ कार वाई करना चाहें जरूर करें, मुक्ते उससे कोई परेशानी न होगी। मैं ऋपनी जिम्मेदारी को खूब समभता हूँ व उसे समभ कर ही बिजोलिया में अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। परन्तु यदि ए० जी० जी० को बिजोलिया संबंधी सही खबरें मालूम हों तो वे बजाय मुभी चेतावनी देने के मेवाड़ के शासकों को चेतावनी देना जरूरी समर्भेगे । विजोलिया में जिस कदर दमन व ब्रात्याचार होरहा है उस पर वे एक जांच कमिटी बिठावें तो मैं अपने दावे को सच साबित करने के लिए तैयार हूँ।'

लेकिन यह भी तो सोचने की बात है कि आ़ाखिर किसान व मैं इस हद तक जाने के लिए क्यों उतारू हुए हैं? कोई नहीं चाहता कि रास्ते चलते यों ही जेल व दमन की सिस्तियों को सहें व अपनी जान को मुफ्त में परेशानी में डालें। मैंने उनसे कहा कि जब आपने मुफ्ते रियासत का पत्त लेकर चेतावनी दी है तो आपका यह भी फर्ज है कि मेरा जवाब भी पूरा सुन लें। मेरी इस भूमिका से वहुत प्रभावित होकर वे बोले—जरूर, जरूर। मैं बहुत ध्यान से सुन्गा।

तव मैंने बताया कि किस तरह पहले एक समभौता हुआ था, जिसमें बापी की जमीनें भी असली मालिकों को दिला देना तय हुआ था। किस तरह 'त्यागभूमि' वाले लेख से गलत-पहमी हुई व रियासत ने बेजातौर पर कड़ा रुख ऋख्तियार किया । मैंने किस-किस तरह से मुलाकातें मांग-मांग कर व अन्य प्रकार से मिल-जुल कर इसे सुलटाने के प्रयत्न किये। पर ऋधिकारी टस से मस न हुए । तब मैंने गिब्सन साहब से पूछा--क्या मैं किसानों को यह सलाह देता कि चूड़ियां पहन कर बैठे रहो, व पुश्तैनी जमीन का खयाल छोड़ दो ? मेरी जगह अगर आप होते तो उन्हें सलाह देते "अपनी जमीनों पर कब्जा कर लो व जो सामना करने आवें उन्हें गोलियों से उड़ा दो।" मैं चूं कि महात्माजी का ऋनुयायी हूँ व ऋहिंसा में विश्वास रखता हूँ, ग्रातः मैंने उन्हें सलाह दी कि ग्रापनी जमीनों में हल चला दो व इसके परिगाम में जो कुछ कष्ट मिलें उन्हें शांति से सहन कर लो। ऐसे सत्याग्रह की सलाह देने में मैंने कौनसी गलती की ? श्रव भी यदि त्राप बतला दें कि फलां कार्रवाई करना बाकी रह गया था. व सत्याग्रह में मैंने जल्दी या गलती की है तो मैं उस पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। घटने टेक कर गिड़गिड़ाना ही बाकी रह गया था, और मैं इसकी सलाह किसानों को कदापि नहीं दे सकता था। यदि मैं उनका सचा सलाहकार हूँ तो उन्हें कायर बनने की या ऋत्याचार को चुपचाप बरदाश्त करने की सलाह कदापि नहीं दे सकता था। इसके लिए राज्य सत्याग्रही किसानों को कानून के माफिक सजा दे सकता था: परन्त इसके श्रलावा पुलिस व ठिकाने के श्रादिमियों द्वारा उन पर, उनकी स्त्रियों पर, व उनके सहायक कार्यकर्ताश्रों पर जो लाठी-जूतों से मारपीट की गई, जिसमें कहयों के चोटें भी श्राई हैं, उसका कोई जवाब हो सकता है ? फिर सर सुखदेव व ट्रेंच साहब तो मेवाड़ के लिए 'स्वदेशीं हो गये व हम लोग 'विदेशीं' कैसे ? 'त्या० भू०' में मूठी खबरें छापने के बारे में तो मेरा इतना ही निवेदन काफी है कि मैंने बहुत जिम्मेदार संवाददाता वहां भेजे हैं, उन्हें यह हिदायत है कि समाचारों में श्रत्युक्ति जरा भी न हो। फिर भी उनकी खबरों में मुक्ते जो बढ़ाकर लिखी लग जाती है उसे मैं सौम्य बना देता हूँ। इस सावधानी के बावजूद मैं श्राप ही से कहता हूँ कि श्राप श्रपना श्रादमी या कोई किमटी वहां जांच के लिए मेज दें व उनकी रिपोर्ट के फलस्वरूप जितने वाकयात गलत सावित होंगे उनका प्रतिवाद स्था० भू० में छाप दूंगा, व खुले दिल से माफी मांग लूंगा। फिर गलत खबरों का प्रतिवाद खुद रियासत भी तो कर सकती है। वह क्यों नहीं प्रतिवाद भेजनी ?

श्रव को गिन्सन साहव के लिए श्रापित करने की कोई गुंजायश नहीं रह गई थी। मैंने उनसे कहा—श्राप ही कोई उपाय बतायें जिससे मैं सत्याग्रह बन्द करा दूं व किसानों का हक उन्हें मिल जाय। श्रान्त को उन्होंने बड़ी सहानुभूति के साथ मेरा लिखित जवाब लेलिया श्रीर संभवतः श्रपने नोट के साथ ए० जी० जी० को भेज दिया जिसके फल-स्वरूप, मुभे बाद में मालूम हुआ। कि, सर सुखदेव को ए० जी० जी० को सविस्तर जवाब देना पड़ा।

मिन्सन साहब के इतना श्रनुकूल बन जाने का सिवा इसके श्रीर कोई कारण नहीं था कि मैंने सत्याग्रह के पहले तक श्रजहद मिलनसारी सौम्यता व सौजन्य से काम लिया, जो कि श्रिहंसा के ही श्रंग-उपांग हैं। श्रन्त तक किसानों के मन में ठिकाने या राज्य के प्रति कहता न पैदा होने दी, बल्कि उनके मन में श्रात्म-बलिदान व कष्ट-सहन के बल को बहाने व संगठन मजबूत करने पर ही जोर देता रहा।

#### सत्याग्रह का अन्त

बिजोलिया-सत्याग्रह के ग्रान्त से भी हमें काफी शिचा मिल सकती है। नेता का काम केवल लड़ाई लड़ते चले जाना ही नहीं है। जब-जब बीच में समभौते के ब्रावसर ब्रावें तब-तब उनका स्वागत करना सत्याग्रही नेता का कर्तव्य होता है। वह तभी व तभीतक जनता को कष्ट सहन में डालता है जब तक कि लच्य-प्राप्ति में कठिनाइयां व बाधायें पड़ती जायं। हां समभौता सम्मान-पूर्वक होना चाहिए। ऋर्थात् जिसमें किसी को अपना सिद्धांत या मुख्य नीति न छोड़ना पड़ें। ऐसे गैर-जिम्मेदाराना नेतत्व का एक बरा उदाहरण मैंने कलकत्ते में देखा था। १६२६ की बात है। कलकत्ते की केशोराम काटन मिल्स में मजदरों ने हड़ताल कर रक्खी थी। मिल के व्यवस्थापकों ने शायद मजदूरी देने की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया था, जिससे दफ्तर के काम-काज में या गिनती करने में सहूलियत होती थी। यह मजदूरों को नापसंद था-इसी विवाद पर हड़ताल हुई थी। एक दिन श्री बिड़लाजी—धनश्यामदासजी ने मुक्ते कहा-- 'हरिभाऊजी आप जरा दिलचस्पी लेकर इस हड़ताल को समाप्त करा दीजिए न । त्राप तो मजदूरों में भी काम करते हैं न ?? मैं उन्हीं के यहां ठहरा हुन्ना था। मैंने कहा- 'मैं यहां के मजदूरों के लिए एक दम नया त्रादमी हूँ। न उन्हें जानता हूँ न उनके नेतात्रों को। फिर मैं **ऋ**ापका मित्र हुँ व ऋापके ही साथ ठहरा भी हूं। यदि उन नेता श्रों ने मजद्रों से कह दिया कि ये तो मालिकों के मित्र हैं उन्हीं के यहां ठहरे हैं व त्राते-जाते रहते हैं तो मेरा वहां क्या ग्रसर पड़ेगा ? लेकिन ग्रापको सलाह देने से यह हड़ताल जल्दी खतम हो सकती है।' तो उन्होंने कहा श्रच्छा यही सही । 'मैंने पूछा-पश्न दर श्रमल नफे-नुकसान का है, या वैसे ही सटर-पटर है।' तब उन्होंने पूर्वीक़ गिनती की नई पद्धति का जिक किया व कहा कि मजदूरों की शिकायत है कि इससे दरग्रसल हमें मिहनताना कम मिलता है। तो मैंने पूछा--

'व्यवस्थापकों की नीयत दरग्रसल कुछ ग्रप्रत्यच्च कटौती कर लेने की है या केवल दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है ?'

'नहीं जी, अपने को भगवान ने बहुत पैसा दिया है। इस तरह टेढ़े तरीकों से गरीबों का पेट काटने की अपनी नीयत नहीं है। सिर्फ दफ्तर की सुविधा का ही प्रश्न है। कम क्लकों से काम चल जाता है।'

तो मैंने कहा—'तब तो और भी मामला आसान होगया। यदि मजदूरों को असन्तोष व सन्देह है तो पहले वाली ही परिपाटी जारी करा दीजिए। क्यों इतनी-सी बात के लिए इतने दिनों तक हड़ताल चलने दी? मजदूरों का भगड़ा व्यवस्थापकों से हैं,मालिकों से तो है नहीं। वे अब तक आपके पास पहुंचे भी नहीं हैं। उनका एक शिष्ट-मएडल आपसे मिल ले व आप पुराने तरीके को चालू रखने का उन्हें आश्वासन दे दीजिए।'

उन्हें यह सलाह जंच गई; पर साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आप एक बार मिल में हड़ताल की दशा तो देख आइए। मैं गया—वहां जो अपमानजनक दृश्य देखा उसे अब तक नहीं भूला हूं। मिल के मैनेजर साहब के कमरे में पहुंचते ही क्या देखता हूं कि एक मजदूर अपना साफा उतार कर मैनेजर साहब के पैरों में डाल रहा है व पैर छूकर हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर विनती कर रहा है कि कोई ऐसा एस्ता निकाल लीजिए जिससे हड़ताल जल्दी खतम हो व मिल चालू हो ताकि हमारे बाल-बच्चों की परविशा होने लगे। मैं हड़ताल टूटने के इस दया-जनक दृश्य को देखने के लिए तैयार नहीं था।

मेरे जाते ही मैनेजर साहब उठे, अपनी कुर्सी उन्होंने मुफ्ते दी। मैंने उन शहरी बाबुओं का परिचय पूछा जो उस कमरे में एक तरफ खड़े थे। मैनेजर ने बताया कि ये हड़तालियों के लीडर हैं, इनमें काम करते हैं। मुनते ही मेरे सारे तन-बदन में आग लग गई। थोड़ी देर बाद मामूली हालात जानकर मैं बापिस लौट आया। तब श्री विद्वलाजी ने पूछा-- 'कहो, क्या हाल देखा ?'

मुभसे न रहा गया। मैंने छूटते ही कहा—'ऐसा बुरा कि कुछ कह नहीं सकता।' उस मजदूर के साफा उतार कर पैर छूने व नेताश्रों को खड़ा देखने के दृश्य का वर्णन करके मैंने कहा—'श्रापके मैनेजर की यह जुरंत कि एक मजदूर को इस तरह से श्रपने पैर छुश्रा कर श्रपमानित होने दे! उन्होंने उसे मना तक नहीं किया। वे तो ठीक, श्राप मालिक हैं, पर श्रगर मजदूर इस तरह श्रापके पैरों पर भी पगड़ी रक्खें तो मैं इसे वरदाश्त नहीं कर सकता। जो पसीने की रोटी खाते हैं, क्या उनके कोई इज्जत या स्वाभिमान नहीं होता ?'

श्रीर उन नेताश्रों पर तो मुक्ते इतना गुस्सा श्राया था कि बैंतों से पीटा जाय। उनकी यह हालत कि मैनेजर के कमरे में एक बैंच भी उन्हें बैठने को नहीं दी गई, फिर खड़े-खड़े मजदूर का देसा श्रपमान देखते हैं! यदि मजदूरों में इस कदर कमजोरी श्रागई थी तो इन्हें इतनी श्रक्त होनी चाहिए थी कि समय पर ही चेत कर श्रापस में समभौते का रास्ता निकाल लेते। जिन लीडरों को न श्रपने स्वाभिमान का खयाल है, न श्रपने मजदूरों के, वे तीन कौड़ी के श्रादमी हैं! मजदूरी करने से मजदूर हकीर नहीं हो जाता। मालिक व नेता दोनों तरफ के श्रादिमयों का फर्ज है कि मजदूरों के स्वाभिमान की रहा करें व उनमें वह न हो तो उसे जागत करें।

इसी सिलिसिले में एक घटना मुफे इन्दौर के मजदूर-संघ की याद त्रा रही है। यह भी सम्भवतः रू-रह की है। मैं उस समय वहां के मजदूर-संघ का उप-समापित था। मैं संघ के दफ्तर में गया तो क्या देखता हूँ कि संघ के सेकेटरी बड़ी मसनद लगाये बैठे हुए हैं व एक-दो मजदूर खड़े- खड़े उनसे बात कर रहे हैं। गद्दी बिली हुई थी, बेंच भी पड़े हुए थे, पर सेक टेरी ने उनसे बैठने के लिए नहीं कहा। मजदूर उन्हें 'हुजूर' सम्बोधन कर रहे थे, व वे मानो कोई सेठ या त्रप्रसर हों, ऐसे रीव से उनसे बात कर रहे थे व उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। यह देख मेरा माथा उनका। हम मजदूरों के सेवक, मजदूरों के संघ के कर्मचारी,

सेकेटरी तो वैतिनक कर्मचारी थे—मजदूरों से इस रौब व शान से बात करें ! मजदूरों के चले जाने पर मैंने सेकेटरी से पूछा—

'यह यूनियन किनका है ?'

वे चौंके,—'मजदूरों का है ।'

'इसके खर्च का पैसा कहां से त्राता है ?'

वे फिर परेशान हुए-'मजदूरों के चन्दे से त्राता है ।'

'त्रापको वेतन कहां से मिलता है ?'

त्रापको वेतन कहां से मिलता है ?'

त्रापको वे हका-वका से होने लगे—'यूनियन से ही ।'

'तो फिर त्रापका व मजदूरों का क्या रिश्ता रहा ?'

उनका चेहरा फीका पड़ने लगा—वे चुप रहे ।

'मजदूर इस यूनियन के मालिक, सेठ व हम उनके गुमाश्ता,
कारिन्दे ही हुए या नहीं ।'

'जी हां'

'तो फिर गुमाश्तों को मालिकों से किस तरह पेश आना चाहिए ? दुनिया में कहीं ऐसा भी होता है कि मालिक तो नौकरों की तरह खड़े रहें, 'हुजूर-हुजूर' कह रहे हैं व गुमाश्ता-मुनीम सेठ व राजा-रईस की तरह बैठे हुए रौब से बातें कर रहे हैं ?'

वे बहुत शरमाये, बोले—'मैंने तो अब तक इस त्रस्ह सोचा नहीं था।' 'आयन्दा इस संघ में मजदूर को 'आप' कह कर बतलाइएगा, व गही, जाजम, बैंच पर उन्हें बैठने के लिए किहएगा, उनके साथ बहुत इज्जत व अदब से पेश आइएगा। हम पढ़े-लिखे हैं, इसके यह मानी नहीं हैं कि अपढ़ मजदूरों की इज्जत का खयाल न करें। बल्कि पढ़े-लिखे होने की वजह से हम पर और ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम शराफत, नम्रता, अदब में किसी से पीछे न रहें।'

कुछ विषयान्तर होगया, परन्तु ये संस्मरण तो जैसे याद आते जा रहे हैं, लिखता जारहा हूँ। मैं विजोलिया-सत्याग्रह के अन्त की कथा कह

रहा था। सत्याग्रह के चलते हुए भी मैंने ऐसे पैगाम अधिकारियों को भिजवाये जिससे उन पर रोशन हो जाय कि मैंने बहुत अनिच्छापूर्वक, बड़ी मजबूरी से,केवल कर्तव्य समभ कर,महज न्याय के लिए किसानों को इस आग की भड़ी में कूदने की सलाह दी है और इससे मैं प्रसन्न नहीं हूं; परन्तु किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी ! सत्ता श्रंघी होती है । त्रहंकार उसका जबर्दस्त पृष्ठ-पोषक होता है। दोनों मनुष्य की बुद्धि व विवेक को मिलन कर देते हैं। न्याय अन्याय, भावी परिणाम को देखने की उनकी आंखों पर वे परदा डाल देते हैं। फिर अक्सर राजा-महाराजात्रों की अपेका कई बार उनके नौकरों, अधिकारियों में यह गरूर च हठधर्मी बहुत पाई जाती है। मेवाड़ में उस समय सर सुखदेव जैसे 'फौलादी पंजे' की हुकूमत थी। इसी बीच में मुक्ते कुछ ऐसे ब्रासार माल्यम पड़ने लगे कि दमन के फलस्वरूप किसानों में कुछ थकान सी त्रारही है या जल्दी त्रा जायगी, त्रीर यदि ऐसा हुन्रा तो रही-सही वाजी भी हाथ से निकल जायगी। उस दशा में सर सुखदेव किसानों को इस तरह पीस कर रख देंगे कि बरमों तक उठना मुश्किल होगा । मेरी ब्रान्त-रात्मा ने प्रेरणा की कि यही समय संभलने का है। समभौते का कोई मार्ग तुरन्त द्वंदना चाहिए। मेरे मन में कुछ योजना बनी व मैं तुरन्त महात्माजी के पास बारडोली पहुँचा । सारी स्थिति उन्हें सुनाई व ऋपनी योजना भी उनके सामने रखी। उन्होंने उसे पसंद किया व कहा कि मेरी समभ से इसमें समभौते की गुंजायश है। ऋभी तुम सत्याग्रह स्थागत कर दो, मैं मालवीयजी महाराज या जमनालालजी को मध्यस्थ बनने के लिए प्रेरित करूं गा। बाद में यही तय रहा कि महात्माजी की ऋोर से जमनालालजी ही बीच में पड़ें । मैंने तुरन्त त्र्यखवारों को खबर भिजवाई कि 'बिजोल्चिया-सत्याग्रह की सारी परिस्थिति महात्माजी के सामने रखी गई, उन्होंने कहा इसमें अभी समभौते की गुंजायश है, जब तक मैं इसका प्रयत्न न कर देखूं तब तक सत्याग्रह स्थिगित कर दिया जाय। उनके इस त्रादेश के त्रनुसार मैंने विजोलिया के सत्यामहियों को हिदायत

दी है कि वे फिलहाल सत्याग्रह स्थिगित कर दें। 'पूज्य मालवीयजी ने इसमें काफी दिलचरपी ली, सहायता दी व सर सुखदेव तथा जमनालालजी के बीच एक समभौता हुन्रा जिसमें किसानों को उनकी जमीन उचित समभौते के न्त्राधार पर वापिस दिलाना तय हुन्ना। जिन्हें सजा मिल चुकी थी उनकी तरफ से मेवाड हाईकोर्ट में न्त्रपीलें दायर करना तय पाया व न्त्रपीलों में वे सब रिहा कर दिये गये।

में मानता हूँ कि इस समय मैंने दूरन्देशी से काम न लिया होता तो अर्थ का अनर्थ हो गहता। इसमें मुफे वही अहिंसा-भावना काम करती हुई दिखाई देती है कि यदि कम कष्ट से काम चल जाय तो अधिक कष्ट में किसी को न डालना चाहिए। अहिंसा के साधक के लिए तप तो कदम-कदम पर अनिवार्य है; परन्तु यदि वह विवेक से काम न ले तो वही तप दुराग्रह, अत्याचार, ज्यादती व एकांगी कठोरता का रूप धारण कर लेता है, जो कर्ता व उसके आस-पास के लोग दोनों को हानि पहुँ-चाता है व कभी-कभी तो उलटा पतन व अपमान के मुँह में भी डाल देता है।

#### -: 38:-

### संयम का नमूना

प्रथम जेल-जीवन की दो-एक घटनायें लिखना जरूरी हैं। स्रपनी जिम्मेवरी का पूरा खयाल रखना एक सत्याग्रही के लिए परम स्रावश्यक है। जिम्मेवरी का मतलब है जिस काम को स्रंगीकार कर लिया, जिसकी स्रुह्तस्रात की, जिसका वचन दे दिया, उसको स्रच्छी तरह निवाह देना। दो प्रसंग ऐसे याद स्राते हैं जिनमें मेरी ठीक-ठीक परीचा हुई।

एक प्रसंग है श्री नथमलजी चोरिडिया का । वे नीमच छावनी के लखपित सेठ थे। यादव-सम्मेलन के बाद से उनसे बहुत घरोपा हो गया था। विजोलिया से एक बार हम दोनों लौट रहे थे कि रास्ते में मेरी उनसे बातचीत हुई। १६३० का सत्याग्रह सामने आ रहा था। मैंने उनसे कहा—'बापू साहव, सत्याग्रह नजदीक आ रहा है। इसमें आपके

घर से एक बिलदान चाहिए'। वह बहादुर तुरन्त बोला—िकसका ? मैंने कहा—ग्रापके तीन तो पुत्र हैं, चौथे ग्राप हो। इनमें से किसी एक को दे दो। उन्होंने चट से कहा—तो मैं तैयार हूँ, ग्रीर केसर— उनकी विधवा लड़की—को भी लेता ग्राऊं तो कैसे ? मैंने कहा— 'सोना ग्रीर सुहागा।' तो जरूर ग्रावेंगे न ? कब तक ? उन्होंने उसी सांस में कहा—जरूर व बहुत जल्दी।

श्रीर श्रपने बड़े पुत्र माधोसिंह पर सारा कारवार छोड़कर निश्चिन्त हो वे श्रजमेर श्रा गये श्रीर हिक्टेटरों की श्रृञ्जला में प्रान्त के एक हिक्टेटर बन कर जेल भी पहुँच गये। एक रोज जेलर ने मुफ्ते छुला कर एक तार दिखाया; मुफ्ते काटो तो खून नहीं। जेलर ने कहा—कहीं बूढ़े के दम न निकल जायं। इस कल्पना से मैं श्रीर बेचैन हो गया। मुफ्ते श्रपनी जिम्मेवरी का खयाल श्राया कि मेरी ही प्रेरणा से ये जेल श्राये हैं। श्रव यदि घर की बरबादी होती है तो मुफ्ते हर यत्न से उसे बचाना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले जरूरी यह है कि बूढ़े के प्राण बचें।

मुक्ते यह पता नहीं था कि ऐसी घटनात्रों को सहने की उनमें कितनी शिक्त हैं। किस तरह यह खबर उन्हें दी जाय कि जिससे उन्हें कम से कम सदमा हो। मैंने एक योजना त्रापने दिमाग में बनाई व माई चौधरीजी व महोदयजी को वह तार दिखाया—व दोनों भी सन्न रह गये। दफ्तर से जाते ही बैरक के लोग पूछने लगे कि क्या वात थी? क्यों खुलाया था जेलर ने ? वात सहसा कहने की नहीं थी। बड़ी दु:खदायी होने पर भी मुक्ते इतना संयम रखना था कि समय से पहले एकाएक किसी को मालूम न पड़े कि कोई गहरी बात है। मुक्ते सदा की तरह प्रसन्न वदन रहना था। पर भीतर तो बड़ी बेचैनी मच रही थी। मैंने एक बात के सिलसिले में बापू साहब को घूमने में साथ ले लिया। मैं यह टटोलना चाहता था कि उनमें शोक-जनक त्रावसरों पर धैर्य रखने की कितनी चूमला थी। मैंने इधर-उधर की बात चला कर

पूछा—बाप साहब, जब केसर बहन पर दुःख पड़ा—विधवा हुई —तब स्त्रापने उसे किस तरह सहा ? वे बोले—'भाई, सच पूछो तो सुभे तो कुछ भी नहीं मालूम हुआ। सुंह पर दुपट्टा डाल कर भूठ-मूँठ रोने का ढोंग कर लिया करता था।' मैंने सोचा कि जब जवान बेटी के विधवा होने के अवसर पर इन्होंने इतनी कड़ी छाती रक्खी तो आदमी हैं मजबूत हिये के। सुभे कुछ निश्चिन्तता हुई।

शाम को प्रार्थना के बाद मजनों का कार्यक्रम रक्खा था। चौधरीजी व महोदयजी से पहले ही तय हो गया था कि वैराग्य-पूर्ण व मृत्यु-संबंधी मजन गाये जावें, जिससे इनकी चित्त-वृत्ति उसी माव में रंग जाय व वे उस शोकदायी समाचार को दृढ़ता से सुन सकें। 'श्रव हम श्रमर भये न मरेंगे'—'मंगल मन्दिर खोलों' 'धीर धूरन्धरा, श्रूर साचा खरा, मरण नो भय ते तो मन न श्राणें।' 'रे शिर साटे नटवर ने विरये—रे पाछुं तो पगलुं नव भरिये' श्रादि भजनों का तांता लगा दिया। बापू साहब भी मस्त होकर चिमटा लेकर लंगोट बाँधे सूमते हुए भजन गाने लगे। मैं बीच-बीच में टोकता जाता था, बापू साहब मस्ती तो खूब है, पर यह टिक़ी रहे तभी बात है। दुःख के श्रवसर पर भी मनुष्य इसी तरह मस्त रहे, तब उसे सच्चा बहादुर समभना चाहिए—श्रादि।

मुफ्ते रात भर नींद नहीं आई। इन्होंने इस धक्के को सह भी लिया तो आगे घर-बार का क्या होगा—इसी उधेड़-बुन में करवटें बदलता रहा। मुबह ही उनकी-मेरी साथ बरतन मांजने की ड्यूटी थी। हम लोग सब काम अपने हाथों से करते थे व १५-१५ दिन में एक जनरल मैनेजर नियुक्त कर दिया करते थे जो सबको काम की ड्यूटी बांट दिया करता था। बातों-बातों में मैंने पूछा—बापू साहब, आप हैं तो बड़े मजबत दिल के—पर यह बताइए कि कौनसी घटना से आपको सबसे ज्यादा दुःख हो सकता है? इस प्रश्न पर वे चौंके। बोले—क्या बात है १ कल से तुम अजीब-अजीब बातें पूछ रहे हो १

मैं—'बात तो है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि स्राप उसे कहां

तक सह लोगे ?

'तो क्या बात है कहो न ?' वे जरा चिन्तित स्वर में बोले । 'घर से बुरी खबर ऋाई है ।'

'क्या किसी के मरने की है ?' वे ऋधिक ऋातुर होकर बोले । 'हां, है तो ऐसी ही । भला किस के मरने की खबर हो सकती है ?' 'मेरे रिश्ते में एक बुढ़िया बीमार थी सो मर गई होगी ऋौर क्या ?' उन्होंने कुछ इत्मीनान से कहा ।

'श्रच्छा, किसके मरने से श्रापको ज्यादा से ज्यादा रंज हो सकता है ?'

'केसर के मरने से—क्या केसर मर गई ?' ऋधीर होकर पूछा । 'नहीं, केसर तो नहीं मरी ।' उन्हें कुछ तसल्ली हुई । ऋब मुक्ते अन्दाज हो गया कि इस खबर से इन्हें कुछ कम ही धका लगेगा ।

'तो फिर कौन मरा, बतात्रों न ?'

'पहले यह वादा कीजिए कि कल रात को भजन गाते वक्त जैसे मस्त रहे थे वैसे ही मस्त बने रहेंगे, तो खबर सुनाऊं।' अब उनके हाथ बरतन पर ठहर गये। जरा भुंभिता कर बोले-

'नहीं तुम मुक्ते बतास्रो क्या बात है, स्रौर कौन मरा है ?'

मैंने जेब से निकाल कर तार उनके हाथ में दे दिया। उनका चेहरा फक हो गया। उसमें लिखा था—'माधोसिंग इन्दौर में यकायक मर गये।' इसके फलस्वरूप ऋार्थिक हानि भी कम न हुई थी।

त्र्यब वे उठकर जाने लगे। मैंने कहा—'चलिए, हम सब मिलकर प्रार्थना करें।'

उनका गला भर त्राया, बोले—'श्रव मुफ्ते श्रकेला छोड़ दो।' 'नहीं, सो नहीं हो सकता। हम सब श्रापके पास रहेंगे।'

'नहीं, मुक्ते त्राकेला ही रहने दो । इसीमें मुक्ते त्राधिक शांति मिलेगी।'

'तो प्रार्थना की तैयारी कब तक करें ?'

'घरटे डेंढ़ घरटे बाद।' उन्होंने हढ़ता के स्वर में कहा। अपने ढोले पर वे सर पर चादर डाल कर आसन बांध कर बैठ गये! प्रार्थना के अवसर पर जो शांति उन्होंने दिखाई, उसके बाद जो भाषण दिया, उससे हमें ऐसा लगा कि यह असाधारण व्यक्ति है। यह तो उल्टा हमें सान्त्वना दिला रहा है। यह तो धैर्य का धनी है, और हम इसके आगे दिख मालूम होते हैं। दूसरे दिन की घटना ने तो यह सिद्ध कर दिया कि उनका मनःसंयम एक योगी की कोटि का है।

मिलाई में किसीके मिठाई श्राई। वह इस संकोच से दुक्क कर श्रपने ढोले की तरफ जा रहा था कि वापू साहव के शोक के श्रवसर पर मिठाई का प्रदर्शन शोभा न देगा। उन्होंने भांप लिया श्रौर दौड़कर डिलया छीन लाये। पहले श्रपने मुंह में मिठाई डाली, फिर सबको खिलाई। हम में से किसीने उलहना दिया तो कहने लगे—वेटा मेरा मरा है। मुक्तसे श्रिथक रंज श्राप लोगों को नहीं हो सकता। श्रौर फिर तो तरह-तरह की बोली बोलकर,स्वांग भरकर, हम लोगों को ऐसा हंसाया करते कि हम लोट-पोट होजाते थे। मुक्ते तो बीच-वीच में यह शक भी होजाता था कि कहीं इस सदमे का श्रसर इनके दिमाग पर तो नहीं हो गया है। उस समय मैंने उनसे कहा था—'जब तक मैं मौजूद हूँ, श्राप माधोसिंह को भूल जायं।'

श्रव चोरिडयाजी इस संसार में नहीं हैं। स्वोपार्जित ७० हजार का ट्रस्ट वालिकाश्रों की शिद्धा के लिए श्रपने जीनव-काल में ही बना गये थे। उनकी विधवा पुत्र-वधू को उसकी संचालिका बनने के योग्य बनाने का उन्होंने बहुत उपाय किया श्रीर श्रव संभव है परमात्मा उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दे। परन्तु उनके कुटुम्ब की जब भी कोई समस्या सामने श्राजाती है तो मुक्ते इस बात का जरूर स्मरण हो श्राता है कि मेरी प्रेरणा से चोरिडयाजी जेल गये थे, श्रीर मुक्ते माधोसिंह की जिम्मेदारी श्रदा करना है।

दूसरी घटना भाई कृष्ण्गोपाल की है। सत्याग्रह का मैं प्रथम डिक्टे-

दर नियुक्त हुन्ना था। नवयुवक कृष्णागोपाल तेजस्वी व उप्र विचार का देशमक्त था। उस समय यहां के रेलवे-कारखाने में काम करता था। उसके मन में सत्याग्रह में शामिल होने की उथल-पुथल मच रही थी। उसने सबसे सलाह ली, गरमा-गरम विचार रखने वालों ने भी, उसके घर की जिम्मेदारियों को देखकर, उसे मना किया कि तुम त्र्रपना काम करते हुए जो-कुल्ल सहायता कर सको वह करते रहो; पर सत्याग्रह में मत कूदो। उससे न रहा गया। मेरे पास श्राया। कहने लगा—'दा साहब, सबने—बाबाजी तक ने—मुक्ते मना किया है कि मैं सत्याग्रह में न पहूं। पर मेरा दिल नहीं मानता। त्रापसे सलाह लेने त्राया हूँ, जो त्राप कह देंगे वही करूंगा।'

मैंने कहा—'मुफ्त से सलाह मत लो। मैं इस समय डिक्टेटर हूँ ऋौर इस युद्ध को चलाने की मेरी जिम्मेदारी है।'

'जो भी हो, मैं तो श्रापकी सलाह पर ही चलूंगा, चाहे जो हो जाय।'

उसकी लगन व दृद्ता ने मुक्ते मोहित किया। पर उसकी कौटुम्बिक जिम्मेदारियों का भी मुक्ते खयाल था—भावी का भी विचार मनमें श्राया। फिर सोचा, मेरा कर्त्तव्य तो इस समय श्रन्छे-श्रन्छे बिलदान प्राप्त करना है। उससे कहा—

'देखों, मैं डिक्टेटर हूँ। इस समय आहुतियां तलाश करना व भोंकना मेरा काम है। तुम सुफसे सलाह मत लो। तुम दुख पाओंगे।'

त्यों उसने ऋषिक जिद पकड़ी। 'बस ऋापकी राय की देर है, मैं उसीके ऋनुसार फैसला करूंगा।'

'तो मैं तो इसके सिवा दूसरी राय ही नहीं दे सकता कि कूद पड़ो इस अगिन-कुराड में । आगे जो राम करे सो हो जायगा।'

श्रीर उसने वहीं से सीधा कारखाने में जाकर इस्तीफा पेश कर दिया। पीछे जब जेल में जेल श्रिधकारियों से भगड़ा हो जाने के फल-स्वरूप हम बीस श्रादिमयों को डएडा-बेड़ी पड़ी व वह हमारे साथ कोटरियों में बन्द किया गया तब मुक्ते क्रष्णागोपाल के कष्टों का बहुत विचार मन में आता रहा । जेल से निकलने पर उसके सामने जब-जब कोई कौडुम्बिक या सार्वजनिक समस्या आती है तो मुक्ते अपनी यह जिम्मेदारी याद आ जाती है कि मेरे ही कहने से लगी-लगाई नौकरी पर लात मार कर उसने अपने मिविष्य को ख़तरे में डाल दिया था और में भरसक उन्हें मुलक्ताने का यत्न करता रहता हूँ।

-: 80 :--

# ईश्वरीय-प्रकाश

मन में बहुत उथल-पृथल मचने, घनघोर मन्थन चलने, या चारों श्रीर कठिनाइयों से घिर जाने की श्रावस्था में मुक्ते कई बार ऐसा श्रानुभव हुत्रा है, मानो बुद्धि कुपिठत हो गई है, मन निराशा में शिथिल होता जा रहा है कि एकाएक एक प्रकाश जैसा मस्तिष्क में पड़ा- एक नृतन विचार या स्फरण त्राई व उसमें मुक्ते रास्ता सूक्त गया। कभी-कभी मेरे मुंह से विना सोचे अचानक वार्ते निकल जाती हैं - उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो यह ईश्वर की किसी ऋजात व्यवस्था, रचना के मात-हत हुन्ना हो। न्नाज तो मैं केवल श्रद्धावश इसकी कल्पना करके रह जाता हूँ; पर-तु मेरा मन कहता है कि श्राहिंसा की चरमसीमा पर पहुँच जाने से यह रहस्य खुल जाना चाहिए। ईश्वर के संकेतों की, भावी को हम तक पहुंचने के लिए यदि कोई बाधा है तो हमारे मन के राग-द्वेष रूपी मिलनतात्र्यों की। ऋहिंसा के पालन से राग-द्रेष छूट जाता है। तव मनुष्य का हत्तंत्र परमात्म-तन्त्र से सीधा जुड़ जाता है, जरा स्विच घुमाई श्रीर सूच्म विद्युत्-तार एक-दूसरे से जुड़ गये । जो हो, यहां तो मैं ऐसी दो-एक घटनाएं लिखता हूं जो इस समय मुक्ते खासतौर पर याद ग्रा रही हैं।

विजीलिया का समभीता कराके मैं जेल चला गया था। जब यह ख़बर मिली कि ट्रेंच साहब आदि ग़लवफ़हमी में आकर मुभसे सब

सम्बन्ध तोड़ चुके हैं व बापी की शेष रही जमीन किसानों को मिलने की त्राय कोई त्राशा नहीं रही है तो जेल में मुक्ते बड़ी त्राशान्ति रहने लगी ! पहले तो किसान सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे: समभौता होजाने के कारण श्रव की शिथिल होगये होंगे, दुवारा सत्याग्रह के लिए उनके तैयार होने न होने का मैं जेल में निश्चय नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अपनी यह जिम्मेदारी तो मानता ही था कि जो समभौता हुआ है, उसका पालन कराया जाय। इस प्रकार मन्थन मेरे मन में चल रहा था कि मुक्ते एकाएक सुका-क्यों न मैं उपवास करके इस शर्व को राजवालों से मनवाऊ ? जो पच सम-भौता तोड़ता है, या किसी शर्त का पालन नहीं करता है, वह दोषी है श्रीर उसे समसीता मानने पर बाध्य करने के लिए सत्याग्रह श्रच्छा उपाय है। तो उपवास कितने दिन का करूं ? यदि यह प्रायश्चित्त रूप हो तो दिनों की संख्या नियत की जा सकती है। पर यह तो सामने वाले से अपनी मांग परा कराने के लिए है, अतः इसमें मांग की पूर्ति त्तक की मियाद होनी चाहिए। इसका ऋथे यह हुआ कि यदि मांग पूरी न हुई तो प्रारा की बाजी लगानी होगी। इस विचार से सुक्ते बहुत बल मिला। मेरी सारी चिन्ता काफूर हो गई। एक आखिरी तीर मेरे पास चलाने के लिए है-उसे चला दूँगा; पर इतने से भी काम न चला तो ? तो उसकी जिम्मेदारी मुभ पर नहीं । जब तक मैं जिन्दा हूं , ऋपना सारा बल-ग्रपना प्राण तक-लगा देना मेरा कर्चव्य या जिम्मा है, ग्रागे काम भगवान् का । इस विचार से मुफ्ते वहुत स लोष मिला ।

जेल से छूटने पर मैंने इसका जिक श्रद्धेय श्रीजमनालालजी से किया। वे मेरे स्वमाव को जानते थे कि जो यह सोच लेगा वह कर गुजरेगा। वे बहुत समय तक गांधी सेवा संघ के श्रप्यच्च रहे, व मैं एक सदस्य। दो- एक श्रवसर ऐसे श्रा चुके थे जब उन्होंने उलहना दिया कि यह काम गांधी सेवा संघ के श्रनुशासन की दृष्टि से ठीक नहीं हुआ, इससे संघ की स्थिति विषम होती है, तो मैंने तुरन्त संघ से इस्तीफा दे देने की तैयारी कर ली। मेरे कारण किसी की श्रीर खासकर, 'गांधी सेवा संघ जैसे की स्थिति

विषम हो — यह मैं कभी बरदाश्त नहीं कर सकता था। स्रातः मेरे छुईमुई स्वभाव के कारण वे चिन्ता में पड़ गये। मुफ्ते समफाने की कोशिश
भी की; पर मुफ्ते स्रपने इस विचार में कोई दोष नहीं मालूम हुस्ता।
तव उन्होंने एक दिन एकाएक पूज्य बापूजी के सामने मेरे इस निश्चय
की चर्चा छुंड़ दी व कहा — ये बहुत भावुक स्त्रादमी हैं। स्त्रापको इनका
विचार कैसा लगता है श बापू ने कहा 'ऐसी भावुकता तो मुफ्ते स्त्रच्छी
लगती है। स्त्रपनी जिम्मेदारी का ऐसा ही खयाल मनुष्य को रहना
चाहिए। परन्तु मुफ्ते लगता है कि इस विषय में स्त्रभी स्त्रनशन करने का
स्त्रिकार हरिभाऊ को नहीं प्राप्त हुस्त्रा है।' इस पर मैंने पूछा — सो
कैसे श उन्होंने समक्ताया कि एक बार फिर किसानों का संगठन करके
उनमें स्त्रपनी मांग की पूर्ति कराने का बल पैदा करना तुम्हारा कर्त्तव्य
है। इसे किये बगैर प्राणों की बाजी लगाना जल्दबाजी है स्त्रीर जहां
जल्दबाजी है वहां सत्याग्रह में कमी स्त्रा जाती है।

× × ×

स्वास्थ्य मेरा बचपन से ही खराब है। ज्योतिषी भी मेरी कुएडली देखते हैं तो वे जन्म भर के लिए मुफे निश्चिन्त कर देते हैं कि स्वास्थ्य का यही हाल रहेगा। सो मेरी हालत इस विषय में मीराबाई की तरह होगई है—'भवसागर सब सख गया है, फिकर नहीं मुफे तरनन की।' परन्तु एक खयाल रह-रह करके आ जाता था जब कभी मैं ज्यादा बीमार होजाता तो मेरे बूढ़े पिता, पत्नी, माई आदि को कितना दु:ख होगा, वे कैसे असहाय हो जायंगे, यदि मैं इस बीमारी में मर गया। एक बार जेल में मैं बीमार हुआ, व ऐसी ही चिन्ता मन में आने लगी तो एकाएक किसी ने यह प्रश्न मेरे दिमाग में किया—क्या तुम इन सब के ईश्वर हो शक्या तुम्हारा व इन सबका कोई एक ईश्वर नहीं है, जो तुमसे जुदा व सबसे बड़ा है ? फीरन मैं अपनी भूल समफ गया। तब तो बड़ा साहस-ध्राजीव बेफिकी लगने लगी। ठीक तो है; यह सब भार तो परमेश्वर पर है; मैं गाड़ी के नीचे चलने वाले कुते की तरह व्यर्थ ही

यह समभ रहा हूँ कि यह गिरस्ती की गाड़ी मेरी बदौलत चल रही है। उसके बाद मुभ्ने ऐसा अनुभव होने लगा मानो मेरी उम्र बढ़गई हो।

--: 88 :--

## त्तमा मंगवाना श्रहिंसा नहीं

यदि मैंने जान में या अनजान में आपको नुकसान पहुँचाया है, आपका कोई अपराध किया है व मैंने उसे महसूस कर लिया है तो मेरे लिए सर्वधा उचित है कि मैं आपसे उसके लिए माफी मांगूं। महसूस करना कि सचमुच हम ने इनका नुकसान कर डाला है, अनुत्ताप या पश्चात्ताप कहलाता है। इस पश्चात्ताप को प्रदिश्ति करने के लिए जो काम—बाह्याचार किया जाता है वह प्रायश्चित्त और सामने वाले पर जब अपना पश्चात्ताप प्रकट किया जाता है तो वह त्त्रमा-याचना कहलाती है। पर जब आप मुक्तसे यह तकाजा करते हैं कि तुम फलां बात के लिए सुक्तसे माफी मांगो तो में आपको अपने सामने मुकाना चाहता हूँ—आप अपने मन में यदि इसका एहसास कर लेते हों तो इतने से मुक्त सन्तेष नहीं है। यह दूसरे को मुकाने की भावना आहिंसा में नहीं आती, ऐसा मुक्ते लगता है। दूसरे शब्दों में विजय की भावना का आहिंसा से सम्बंध नहीं है। आहिंसा में दोनों पत्त की विजय होती है। मेरी विजय तो यह है कि मैंने अपनी भूल समक्त ली, आपकी विजय यह कि आपकी त्या-शीलता मुक्ते अपनी भूल दिखलाने में कामयाब हुई।

ऐसे विचार रखने के कारण जब कोई मुफसे चुमा-याचना करने आता है तो मुफे शर्म-सी मालूम होती है। सामने वाले की वह दीनता या नम्रता मेरे लिए बहुत भारी होजाती है। क्या मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी हूँ जो इस नम्रता को देखता रहूँ, और इस पर मन-ही-मन पुलकित होऊं ? और क्या सचमुच इस दृश्य में कोई बड़प्पन भी है कि एक आदमी मुककर आपके पैरों में पड़ता है, और आप उसमें कुछ आनन्द या संतोष या अपने लिए गौरव अनुभव करते हैं! अतः जब कभी ऐसे

श्रवसर श्राये हैं, मैंने सदा द्यमा-याचना करने वालों से कहा है कि 'माई, मुफे तुम्हारी द्यमा-याचना की जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि तुमने मेरा कोई नुकसान किया है। यदि तुमने मेरी कोई बुराई की है तो तुमने श्रपना ही नुकसान किया है। यदि मेरा कोई नुकसान हुत्रा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर ही है। मेरे ही किसी दोष का यह फल मुफे मिला है। सो तुम किस बात के लिए मुफ्ते माफी मांगते हो? तुमने गलती की थी, तुम उसे सुधार लो। श्रायंदा ऐसी बुराई मत किया करो। इससे तुम्हीं को फायदा पहुंचेगा।'

मगर इससे भिन्न एक दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं, जिन्हें तब तक सन्तोष नहीं होता जब तक कि सामने वाला उनसे माफी न मांग ले। वे तभी अपने स्वाभिमान को सुरिच्चित पा सकते हैं। मेरा खयाल है कि ऐसी मांग जहां तक खुद से संबंध है, अहंकार का व सामने वाले के प्रति संबंध है, हिंसा का ही एक स्वरूप है। इस वृत्ति में अपने प्रति दृष्टि कम व सामने वाले के प्रति दृष्टि ज्यादा कठोर है।

इसी तरह जब कभी हम दूसरों से मिलते हैं तो सदा श्रापनी ही बड़ाई करना, श्रापने ही बारे में श्राधिक वातचीत करना, श्रापने व श्रापनों के कामों को श्रिधिक महत्त्व देना, दूसरों व दूसरों के कामों के प्रति तुच्छता का भाव रखना, श्रापना काम दूसरों से करवा लेना, दूसरों के काम के समय टाला दे जाना, ये सब प्रवृत्तियां मुफे हिंसा के ही स्वरूप मालूम होती हैं। हमारी जिन-जिन वृत्तियों में, दूसरों के भावों की, विचारों की, महत्व की, सम्मान की, हानि की, उन्नति की उपेन्ना व तुच्छता पाई जाय वे सब हिंसा के ही श्रान्तांत हैं। ज्यों-ज्यों मुफे इस रूप में हिंसा के दर्शन होते जाते हैं त्यों-त्यों में उससे बचनेका यत्न करता हूं, जिसका नतीजा फिलहाल तो यह हो रहा है कि कई बार श्रासमंजसमें पड़ जाता हूं कि श्रापने बारे में इनसे क्या बात करूं? सामने वाले के सुख दुख की ही वात करने में ज्यादा दिलचस्पी मालूम होती है। श्रापनी बात निकाली भी तो बहुत छोटेपन का श्रानुमव मन में होने लगता है। साथ ही तुलसीदास की यह पंक्ति याद

त्र्याने लगती है--''जासों दीनता कहीं हों देखीं दीन सोऊ, दीन को दयाल दानि दसरो न कोऊ।" ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ती है, व इसके साथ ही निश्चिन्तिता भी । पहले जहां दौड़-दौड़ कर जाने को मन होता था, श्रव किसी के दुःख या संकट के ऋवसर पर ही जाने में रुचि रह गई है, जहां अपनी बड़ाई होती हो, मान मिलता हो वहां अययय लगता है, जहां ऋपनी टीका, निन्दा, ऋालोचना होती हो तो सननेको जी चाहता है। ऐसा लगता है कि बड़ाई सुनने से कहीं गड़ढ़े में न गिर जाऊं, व निंदा सुनने से जागरकता बढ़ेगी जो अपने काम आवेगी। इस वृत्ति में मफ्ते अपना श्रहिंसा की तरफ प्रयाण साफ दीखता है। पर मैं अनुभव करता हं कि जब तक अपने विरोधी के प्रति, अपने को हानि पहुंचाने वाले के प्रति सगे भाई की तरह सिकय-प्रेम मन में न उत्पन्न हो तब तक अहिंसा की साधना ऋधूरी ही है। चौबीसों घएटे जब तक ऐसी भावना न रहे तब तक श्रहिंसा कची है। यह तभी सम्भव है जब हम मनुष्य-मात्र को नारायण का रूप मानने ही नहीं, समभाने भी लगें। इस तरह श्राहिसा हमें 'नर-नारायण' बनाने की तरफ ले जाती है, यह विश्वास व अनुभव के साथ कहा जा सकता है। हाल ही मैंने अपने एक मित्र को लिखा कि 'जो मुक्ते अपना विरोधी समक्ते हैं उनमें भी मैं तो अपनी ही आत्मा के दर्शन करना चाहता हूँ।' कोई अपना विरोधी तभी तक है जब तक हम अपने 'स्व' को ही देखते हैं। जब हम 'स्व' व 'पर' दोनों में एक ही श्रात्मा को देखने लगते हैं तो फिर कौन किसका विरोधी रहा? यदि मैं त्रपना विरोधी हो सकता हूँ तो सामने वाला भी मेरा विरोधी है। नरसिंह मेहता ने कहा है-ज्यां लगी त्रातमा तत्व चीन्यो नहीं त्यां लगी साधना सर्व जठी।

### अहिंसा की सूदमता

जब हमारे पास कोई सलाह लेने त्राता है तब हम कई भावों से प्रभावित होकर उसे सलाह देते हैं। एक भाव तो यह होता है कि इसे ऐसी सलाह दी जाय जिससे उलय त्रपना काम बन जाय। दूसरा भाव यह कि सलाह ऐसी हो जिससे इसका भी काम बने व त्रपना भी मतलब बन जाय। तीसरा भाव यह कि जिससे त्रपना मतलब बने या न बने, भले हानि भी हो, पर सलाह सच्ची ही देनी चाहिए, ऐसी कि जिससे इसका ही हित हो व किसी दूसरे के साथ त्रप्नाय न हो। ये कमशः उत्तरोत्तर कंची भावनायें या त्रवस्थायें हैं। दूसरी भावना से त्रहंसा की शुरुत्रात होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट होता है। त्रहंसा त्रीर त्राते त्राते होती है व तीसरी में उसका उन्नत स्वरूप प्रकट होता है। त्रहंसा त्रीर त्राते चाते चित्र स्वरूप प्रकट होता है। त्रहंसा त्रीर त्राते चाले व देने वाले कां भेद भूलने लगता है। वह समफने लगता है कि जिसे मुफे सलाह देना है वह मैं ही तो हूँ मेरे व इसके हित में ही नहीं, त्रात्मा में भी कोई त्रान्तर नहीं है। यह त्रात्मयी-दृष्टि त्रहंसा की पराकाष्टा है। यहां त्रहंसा जाकर सत्य में मिल जाती है।

अपनी अहिंसा-भावना की जिसमें परीचा हुई है ऐसी कुछ घटनाएं यहां दे रहा हूँ जिससे संभव हैं' पाठकों को अहिंसा-पालन की दिशा में कुछ सहायता मिल सके।

मेरे एक प्रिय साथी मुक्तसे नाराज होकर अलग हो गये। दूसरी संख्या में काम करने लगे। उनका एक अत्यन्त निकटस्थ व्यक्ति था— उन्हें पिता की तरह क्या, पिता ही मानता था। बावजूद मुक्तसे उनकी नाराजगी के वह मुक्त पर भी विश्वास रखता था। एक रोज जल्दी में मुक्तसे रास्ते में मिला। अपने इन पिता की बहुत सी शिकायतें मुक्तसे कीं व मेरी सलाह मांगी। मुक्ते उसका मेरे पास आकर सलाह मांगना उचित नहीं जंचा। एक तो पिता इस बात से अप्रसन्न होंगे, जो मुक्ते

श्रभीष्ट नहीं । दूसरे, इनके सम्बन्ध श्रापस में विगड़ जायंगे, जो मुफे मंजूर नहीं । फिर मेरे प्रति श्रकारण ही उनके मन में सन्देह हो जायगा, जो किसी के भी लिए हितकर नहीं । मैंने पूछा—

'तो तुमने श्रपने पिताजी से इन सब विषयों में बातचीत करली है ?'

'नहीं तो, --मैं तो त्रापसे सलाह लेने त्राया हूँ कि क्या करूं ?'

'लेकिन पहले तो तुम्हें अपने पिताजी से ही इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। जिनसे उन बातों का संबंध है उनसे बातचीत न करके किसी दूसरे तक उन बातों को ले जाना अनुचित है। पुत्र-धर्म के तो प्रतिकृत है ही, परन्तु ऐसा करने से उनके साथ न्याय मी नहीं होता। सम्मव है, बहुत-सी बातें ग़लतफहमी से ही पैदा हुई हों, उनकी बात-चीत से तुम्हारा सन्तोष हो जाय, तो फिर क्यों आपस की या घर की बात-चीत किसी तीसरे से कही जाय। अतः मेरी तो यही सलाह है कि तुम पहले अपने पिताजी से ही बातचीत करो। बल्कि शुरू में ही उनसे इस बात के लिए माफी मांगो कि तुमने पहले उनसे बातचीत न करके मुक्त की। मले ही उनसे कह दो कि मैं हिरमाऊजी के पास गया था व उन्होंने मुक्ते आपसे ही बातचीत करने की व पहले चुमा मांगने की सलाह दी है।'

लड़का बुद्धिमान् था, उसने इस सलाह के महत्व को समभ लिया। × × ×

एक बार एक सजन के बारे में कुछ शिकायतें मेरे पास श्राई व मुफ्ते ऐसा लगा कि ये सच होनी चाहिएं। एक दूसरे मित्र ने श्राकर मुफ्ते विश्वास दिलाया कि शिकायतें ग़लत हैं। मैंने इन्हें श्रिधिक विश्व-सनीय समक्त कर इनकी बात मान ली व उन सजन को लिखा कि विना श्रापका पन्न जाने ही जो मैंने श्रापको कुछ समय तक भी मन में दोषी मान लिया, इस श्रपराध के लिए श्रापसे न्यमा चाहता हूँ। हालां कि बाद में वे शिकायतें सच ही निकलीं।

एक दफा विरोधी पन्न के मित्रों से समभौता हुत्रा । तब मैं उनके दृष्टि-बिन्दु को उतना ही महत्त्व देने लगा जितना कि अपने दृष्टि-बिन्दु को । उनकी गैर हाजिरी में भी कोई प्रश्न उपस्थित होता तो मैं सोचता कि उनके हित की दृष्टि से इसमें क्या करना मनासिब है। मैं मानता कि उनके हित मेरे हाथों में सरिवात रहने चाहिएं। इस पर मेरे एक साथी को त्राश्चर्य व भुःभन्ताहट भी त्राई। मैंने उन्हें समभाया कि जब हम किसी को श्रापना मित्र, साथी या भाई मानते हैं तो हमारे हाथ में उसके हित सरचित ही रहने व समभे जाने चाहिएं। भले ही पहले ये विरोधी रहे हों, पर अब, जब कि एक समभौता हुआ है तो मुभी इनके प्रश्नों को उसी भावना से हल करना चाहिए जिस भावना से श्रपने भाई के प्रश्नों को हल करता हूँ। इसमें मुक्ते यह देखने की जरूरत नहीं है कि खद उनका व्यवहार मेरे प्रति कैसा है। ऐसा देखना तो सौदा कह-लायगा । सौदे से हृदय जुड़ते नहीं । वे प्रेम व विश्वास से ही जुड़ते हैं । प्रेम व विश्वास का ऋथीत ऋहिंसा का मार्ग जोखों से तो खाली जरूर नहीं है। परन्तु यदि हमें उनके हित के सिवा दूसरी बात मंजूर नहीं है तो फिर जोखों भी क्या रही ? जब हम केवल सार्वजनिक या सामने वाले के हित का ही ध्यान रखते हैं तो फिर जोखिम का भय या चिन्ता हमारे लिए निरर्थक है।

एक महाशय ने जो मुक्ते श्रापना विरोधी समक्ते थे एक बार मेरे खिलाफ एक वाहियात पर्चा टाईप कराके इधर-उधर इस तरकीव से भिजवाया कि सन्देह किसी दूसरे पर ही हो। जिसने टाईप किया था वह उनका निकटवर्ती था। कुछ समय के बाद दोनों में कुछ श्रानबन हुई व वह टाईप करने वाला उन्हें वहुत ही कड़ा पत्र लिखकर मेरे पास श्राया व श्रापना दोष स्वीकार करके माफी मांगने लगा। कहा—श्राप जैसे के खिलाफ मुक्ते इस षड्यन्त्र में शरीक नहीं होना चाहिए था। मैंने उनसे कहा भी कि मैं इसे टाईप नहीं करूंगा; परन्तु मेरे जैसे सम्बन्ध उनसे थे,

उसमें मैं मजबूर हो गया-ग्रादि व उन महाशय से श्रनवन होने व चिट्ठी लिखने का हाल कहा निल्क चिट्ठी का कुछ श्रंश सुनाया भी। मुभे इस सारे कारड पर आश्चर्य तो हुआ; परन्तु फिर भी ऐसी कड़ी चिट्ठी का लिखा जाना मुभी ख्रच्छा नहीं लगा। मैंने उससे कहा-यह तो मनुष्य की ऋपनी कमजोरी है कि वह ऋपनी इच्छा के विरुद्ध किसी गंदे काम में शरीक हो । मुम्मसे माफी मांगने की जरूरत यों नहीं कि मैं समभता हूँ कि इस भुठाई में शरीक होकर तुमने अपनी ही हानि की थी। श्रव उसका पश्चात्ताप करके तुम श्रपना ही हित-साधन कर रहे हो। मेरा विगाड़ तो तुम या कोई दूसरा कर नहीं सकता। वह तो मेरी ही श्रपनी करत्तों से हो सकता है। श्रतः मुक्त से माफी मांगना वेकार है। परन्तु तुम्हारी यह चिट्ठी व उसका टोन मुक्ते जंचा नहीं। जिसको तुम ग्रपना बड़ा मानते हो उसके प्रति ऐसी ग्रशिष्ट चिटठी लिखना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यदि यह चिट्ठी न भेजी हो तो मेरी सलाह है कि इसे रोक लो व ऋपनी शिकायतें व दुःख बहुत नम्रता-पूर्वंक उनके सामने पेश करो । इस चिट्ठी से उन्हें बहुत आघात पहुँचेगा, श्रीर इससे लाभ के बजाय हानि ही श्रिधिक होगी। मुक्ते, जहां तक याद है, वह चिट्ठी भेज चुका था, व मेरी सलाह के बावजुद उसे उस कड़ी चिट्ठी पर पछतावा नहीं हो रहा था।

+ +

जब मैं प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान मंत्री था, तब नगर या जिला कमेटी के मंत्री सुफ से नाराज होकर महा समिति के दफ्तर में शिकायतें भेजा करते थे। वे लौट कर मेरे पास जवाबतलबी के लिए स्त्रातों। एक बार वे सज्जून मिल गये तो मैंने उन्हें बताया व समभाया कि माई शिकायतें उपर लिखों व करो तो जरा ऐसे ढंग से तो करो च लिखों कि उपर वालों पर कुछ स्त्रसर हो। तुम ऐसे वाही-तबाही ढंग से लिखते हो कि मेरा ही पच्च प्रबल हो जाता है व उनकी राय सुम्हारी तरफ से विगड़ जाती है। किसी काबिल स्नादमी से मसविदा

बनवा लिया करो, या मुफसे कहो तो मैं बना दिया करूं। उन्हें मेरे इस रवैये पर बड़ा ताज्जुब हुन्ना—संभव है, उन्होंने इसे मेरा बनोवटी व्यवहार ही माना हो, पर मैंने उन्हें शुद्ध-भाव से उनके हित में यह सलाह दी थी।

+ + +

मुफे शुरू में अपने चाचाजी ने व बाद में जमनालालजी ने यह शिद्धा दी कि मनुष्य के गुणों की ही चर्चा ऋधिक करना चाहिए। श्रावश्यकता व प्रसंग पड़ने पर ही श्रवगुणों का उल्लेख करना चाहिए । जो अपने विरोधी हों उनके प्रति तो इस नियम के पालन में और भी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि एक तो स्वभावतः ही अपने मन में विरोधी के प्रति सद्भावना कम रहती है, अतः उसके अवगुणों, दोषों व अपकमों के प्रति तीव दृष्टि रहती है और उनकी चर्चा में हम उदार भी रहते हैं, दूसरे इस स्थिति से बेजा फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने वाले इनका बढा-चढा कर प्रचार करके हमारी खाई को श्रीर चौड़ा कर देते हैं। श्रतः श्रपने मित्र के बारे में एक बार श्रवगुण-चर्चा हम से हो जाय तो वह इतना बरा असर नहीं पैदा करती जितनी विरोधी की चर्चा । मैं भरसक इस नियम का ध्यान रखता हूँ व जब कभी कोई मेरे सामने किसी की निन्दा या आलोचना करते हैं तो मैं उनके गुण-उनका श्रक्त पच-उनके सामने उपस्थित करता हूँ। इससे एक तो श्रालोचक के मन की कद्भवा कम हो सकती है व दूसरे मेरे प्रति गुलत-फ़हमी फैलाने का अन्देशा नहीं रहता। इसका मुक्ते कई बार प्रत्यन प्रमाण मिला है। ऐसे सजन मिले हैं जिन्होंने मुक्त से खुद श्राकर कहा है कि हम तो त्रापकी बुराई करते फिरते थे; पर कई जगह हमें लोगों ने कहा कि उपाध्यायजी तो, जब कभी अवसर आता है, आपके गुणों की ही बड़ाई करते पाये गये । इससे मेरे प्रति उनकी भावनायें भी बदलीं। जो तीव्रता या कद्भता उनके मन में पहले थी वह अपव नहीं पाई जाती। फिर भी एक बाह्य नियम के रूप में इसका पालन करने की अपेद्या जब

श्रहिंसा के फिलित नियम के तौर पर इसकी साधना की जाय तो उसके सुफल व श्रानन्द का ठिकाना नहीं रह सकता। वास्तव में जिसे हम श्रपना विरोधी, निन्दक, श्रालोचक समभते हैं वह हमारे ही दुर्गु गों, दोषों, त्रुटियों, कमजोरियों, की प्रति-मूर्ति या प्रतिविव जैसे होते हैं, श्रतः हम से प्रथक उनका विचार करना ही ग़लत है। वे हमारे ही श्रंग हैं। जिस दिन हम यह समभ लेंगे उस दिन श्रहिंसा की सबसे ऊंची मंजिल पर श्रपने को पावेंगे।

जेल में एक व्यक्ति ने मेरे प्रति बहुत श्रिशिष्ट, श्रपमानजनक व श्रश्लील व्यवहार किया—मेरी श्रनुपिश्यित में। जिन-जिनको भी मालूम हुश्रा उन्होंने उसे बहुत धिकारा। वह कुछ स्वभाव व वृत्ति से ही ऐसा श्रादमी था। ऐसा श्रवसर श्राया कि उसकी कुछ हरकतों से बिगड़ कर दूसरे लोगों ने उसकी पूजा कर डाली! जब मुक्ते मालूम हुश्रा तो मैंने उसके जिम्मेदार मित्रों को शिमेन्दा किया। एक श्रीर श्रवसर पर जब कोई चौकेवाले उसे श्रपने चौके में मोजन कराने के लिए राजी नहीं होते थे, ऐसी हालत हो गई थी कि श्रव उसका कोई नहीं रहा—तब मैंने कहा—श्रच्छा हम दोनों का एक श्रलग चौका रहेगा, हम श्रलग वैश्व में भी रह जायंगे, श्रगर जेल वाले ऐसी व्यवस्था करदें। जिसका कोई नहीं है उसका साथी मैं हूँ। मुक्ते याद पड़ता है' माई शोभालाल जी मी उसके साथ श्रकेले रहने के लिए तैयार हुए थे।

त्र्यहिंसा की परी हा हमारे श्रपने लोगों के बीच उतनी श्राच्छी तरह नहीं होती जितनी गैरों या विरोधियों के बीच । शायद श्राहिंसा श्रपनों के लिए हैं भी नहीं । जहां श्रपनापन है वहां द्वेत नहीं, व जहां द्वेत नहीं, वहां श्राहिंसा का क्या काम ?

#### —ः ४३ः — नकद् धर्म

इस ऋध्याय में जिस घटना का वर्णन किया जायगा उससे मुफ्ते प्रत्यत् अनुभव होगया कि ऋहिंसा सचमुच 'नक़द धर्म' है। 'इस हाथ दे, उस हाथ ले'। इन्दौर में शायद १६३१-३२ में नन्दलाल भंडारी मिल्स व स्टेट मिल्स में मजदूरों ने हड़ताल कर दी । इन दोनों के संचा-लक उस समय श्री कन्हैयालाल भग्डारी थे। ये उद्योग-व्यवसाय व प्रबन्ध में बड़े दत्त माने जाते थे। १६२६ में जब मजदूरों की त्राम हड़ताल हुई थी तब भी इन्होंने बड़ी तरकीब से ऋपनी मिलें चाल कराली थीं । इनका विश्वास था कि मेरी मिलों में कभी हड़ताल नहीं हो सकती । इन्दौर के मजदूर संघ वाले भी इनकी मिल में प्रवेश करना बहुत कठिन बात मानते थे। पर एक बार मजदूरों ने दोनों मिलों में हड़ताल कर ही डाली। लाला गुलजारीलाल ऋहमदाबाद से वहां मजद्रों की सहायता के लिए गये। उनका खयाल था कि ८-१० दिन में हड़ताल का कुछ निपटारा करा लेंगे। परन्त वह इनकी स्त्राशा स्त्रपेता से कहीं ज्यादा ठहर गई। कन्हैयालालजी उन्हें आसानी से दाद देने वाले आदमी नहीं थे। उन्होंने तथा श्री शंकरलालजी बैंकर ने भी मुर्फ पत्र लिखे कि इसे जल्दी निपटाना चाहिए। गुलजारीलालजी के इन्दौर में ऋचानक रक जाने से श्रहमदाबाद के काम में बहुत हुजें होरहा था । मैं उन दिनों बीमार था-परिस्थिति की जटिलता व कठिनाइयों को खूब समभता था, तो भी भग-वान का नाम लेकर मैंने श्री कन्हैयालालजी को एक पत्र लिखा। मैंने सोचा कि यदि उनका हार्दिक सहयोग न मिले तो निपटारा होगा कैसे ? श्रवएव पहले पत्र से उनका रुख जान लेना ठीक रहेगा। मैंने उन्हें लिखा कि मुम्ने बड़ा ब्राश्चर्य है कि ब्रापकी मिल में यह इड़ताल कैसे होगई ? मैं चिन्तित हूँ कि मेरा बस चले तो एक दिन भी इड़ताल न बढ़ने दूं। पर मैं श्रास्त्रस्थ हूं, श्रीर दूर बैठे हुए यह समभः नहीं सकता कि मेरे वहां त्राने से इसे सिलटाने में कुछ सहलीयत पैदा हो सकती है। यदि आपको ऐसा जंचे कि मेरा आना उपयोगी होगा वो मुफ्ते निःसंकोच तार दे दीजिए। मैं ऐसी हालत में भी तुरन्त चला आऊंगा व शिक्त भर ऐसा यत्न करूंगा जिससे शांति व सद्भावना के साथ हड़ताल निपट जाय।

संयोग से इन्दौर के श्री लच्मीदत्तजी मिलने स्रागये। मैंने उन्हें सारी परिस्थित समभा कर कहा कि आप खुद कन्हैयालालजी से मिले लीजिए। उनका रुख अनुकूल होगा तो ही हड़ताल के जल्दी समाप्त होने की त्राशा रक्खी जा सकती है। दूसरे ही दिन भएडारीजी का तार श्रागया व मैं इन्दौर खाना होगया। जब स्टेशन पर मैंने एक तरफ श्री भएडारीजी को दूसरी तरफ लाला गुलजारीलालजी को व तीसरी तरफ मेरे मित्र बालू मैया दाते को, जिनके यहां कि मैं श्रक्सर ठहरा करता था, व जो मजदूरों के प्रति बहुत हमददीं रखते थे, देखा, तो च्चण भर के लिए सोच में पड़ गया कि कहां ठहरूं ? इतने ही में कन्हैयालालजी ने मोटर का द्वार खोला व कहा, ब्राइये, भाऊ साहब! अब तो उनके ही साथ जाना व उन्हों के यहां ठहरना उचित था । उनके तार पर से ही मैं रवाना हुन्रा था । लेकिन उधर मजदूरों में यह ग़लतफ़हमी फैलने का अन्देशा था कि ये तो सेठ के यहां ठहर गये, हमारा क्या भला करेंगे ? वैसे तो मैं मजदूर-संघ का उप-सभापति भी था । मैंने लालाजी की स्रोर देखा-मुक्ते ऐसा लगा कि उन्होंने भएडारीजी के यहां ठहरने का समर्थन ही किया। फिर मैंने यह भी सोचा कि भएडारीजी के नजदीक रहने से ही, संभव है, मजदूरों का ऋधिक हित साधा जा सके। मैं शुद्ध न्याय के लिए प्रयत्न करने त्राया था। समभोता उसीका नाम है जिसमें दोनों पत्त वालों के प्रति न्याय-दृष्टि रक्खी जाय, दोनों के स्वाभिमान की रत्ता का खयाल हो । भएडारीजी मुक्ते जानते थे कि मैं एक शान्ति व न्याय-प्रिय व्यक्ति हूँ। ऋतः मैंने उन्हीं के साथ जाने का निश्चय किया। परिगाम से मैंने देखा कि बालू भैया जैसे तीसरी जगह ठहर कर भी वह काम नहीं हो सकता था जो कन्हैयालालजी के साथ ठहरने से हुन्ना।

उन्होंने व मैंने—दोनों ने इस समय श्राहिसा के गुण व शक्ति को श्रानुभव किया। वे तो धर्मतः भी श्राहिसावादी—जैनी—हैं।

दो-तीन-दिन तक भएडारीजी मजदूर-संघ के कार्यकर्तात्रों की शिका-यत व संघ की प्रवृत्तियों की कटु त्रालोचना करते रहे, जिसे मैंने धेर्य के साथ सुना । इसलिए भी कि जब तक उनके दिल का सब गुब्बार निकल न जाय तब तक वे शान्ति के साथ किसी समभौते की बात पर विचार करने की स्थिति में न होंगे । उससे मुम्ते पता लगा कि इस इड़ताल से इनके दिल में गहरा घाव हो गया है । धेर्य से उनकी बात न सुन्ंगा तो इस घाव की मरहम-पट्टी न होगी—मनुष्यता, न्याय व मजदूर-हित तीनों दृष्टियों से मुम्ते यह त्रावर्यक मालूम हुन्ना ।

मेरे पहुँचने के कुछ घरटों के बाद ही लालाजी का एक खत मुफे मिला जिसमें उन्होंने मजदूरों का पत्त सुनने के लिए मुफसे मिलना चाहा था। इससे पहले ही मैं कन्हैयालालजी की बातों से यह समफ गया था कि संघ वालों के प्रति उनके भाव कैसे हैं, हालांकि गुलजारीलालजी के प्रति उनके मन में जरूर त्रादर था, व वे उसे व्यक्त भी करते थे। फिर भी मैंने कन्हैयालालजी को विश्वास में लेकर इसका निश्चय करना टीक समफा। वह पत्र मैंने उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने कहा—हां, जरूर मिलना चाहिए; पर रनसे मजदूर संघ में जाकर मिलिये, यहां मत बुलाइए—नहीं तो ग़लत-फहमी फैल जायगी। मैं भी संघ के कार्यालय में ही मिलना पसन्द करता था। स्रतः मैं वहीं जाकर लालाजी से मिला।

कन्हैयालालजी की बातों से ऐसा लगता था कि श्रभी महीना भर मिलें न चलें तो उन्हें चिंता नहीं। इधर मजदूर-संघ ढीला पड़ने के लिए तैयार न दिखाई दिया। तब मैंने शायद तीसरे दिन कन्हैयालालजी से कहा—ऐसा मालूम होता है, मैं यहां जल्दी श्रागया, श्रीर श्रापने भी मुभे बुलाने में कुछ जल्दी ही की। मेरा स्वास्थ्य भी खराब है, श्रव मुभे कल श्रजमेर बिदा कर दीजिए।

वे चौंक कर बोले—'क्यों, ऐसी क्या बात हुई ?'

'मैं तो यह सोच कर अजमेर से चला था कि दूसरे ही दिन समभौता कराके हड़ताल समाप्त करा सक गा। क्योंकि शंकरलालभाई व लालाजी के पत्र मेरे पास आते ही रहते थे, अब आपका तार मिल जाने से मैंने समभा था कि जाते ही दोनों पत्त वाले किसी समभौते पर रजामंद हो जायंगे। परन्त त्राज तीन दिन हो गये, हड़ताल बराबर चल रही है, श्रीर समभौते की बात शरू करने का श्रवसर ही नहीं श्राया। मैं तो अपने लिए यह बड़ा पाप समभता हूँ कि मैं एक-एक दिन यहां इस तरह बिताता रहूँ, व हड़ताल चलती रहे—इधर गरीब मजद्रों की मजद्री का नुकसान हो, उधर मिल के शेयर होल्डरों की भी हानि हो । दोनों पत्तों की लाखों नहीं तो हजारों की हानि की जिम्मेदारी मैं इस तरह अपने पर नहीं ले सकता । सफे तो आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप अभी एक मास श्रीर मिल चालू करना नहीं चाहते । उधर संघ वाले भी कहते हैं कि सेठ एक मास डंटेंगे तो हम भी एक मास तो डंट ही सकते हैं। त्रातः मेरी राय में समभौते का वक्त श्रमी नहीं श्राया है। समभोता तमी हो सकता है जब दोनों पत्त सचमुच उसकी ब्रावश्यकता महसुस करें। तो मभे इजाज़त दीजिए।'

इसका श्रनुकूल श्रसर कन्हैयालालजी पर हुन्त्रा । उन्होंने कहा— 'नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब श्रापको तार देकर बुलाया है, तो मैं श्रापको खाली वापिस नहीं लौटा सकता । तो कहिए, मजदूर क्या चाहते हैं ?'

मैं—'पहले बताइए कि आपकी तरफ से सवाल बात का है या पैसे का ?'

'पैसा तो परमात्मा ने अपने को काफी दिया है। मैं यह महस्स करता हूँ कि मजदूरों को यह हड़ताल नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ज़ाब्ते से नोटिस तक नहीं दिया। इसका मुक्ते सब से ज्यादा रंज है '

'तो प्रश्न बात का ही रहा न! श्रच्छा समभौते में मूंछ श्रापकी कंची रहेगी, मालिकों का सम्मान मेरे हाथ में सुरव्हित है। श्रव ?' 'तो मेरी तरफ से, आपके हाथ में कलम देता हूँ, आप मजदूरों की तरफ से जो ठीक समभें लिख दीजिए, मैं दस्तख़त कर दूंगा।'

मुक्ते सेठजी के इस जवाब से बहुत सन्तोष हुन्ना। मैंने कहा—'तो इसके लिए त्राब लालाजी से मिलना होगा।' उन्होंने कहा—'हां, जरूर मिलिए।'

लालाजी से मैंने कहा—'समभौता मजदूरों के बिल्कुल हक में हो सकता है, लेकिन मजदूरों की त्रोर से एक ग़लती हमें मंजूर करनी होगी। मजदूरों ने बिना नोटिस दिये जो इड़ताल कर दी, यह तो उनकी ग़लती माननी ही होगी न!'

'हां, यह तो ऋपने यूनियन की दृष्टि से भी ग़लती ही है।'

'तो फिर सममौते की पहली शर्त यह होगी कि मजदूर श्रापनी इस ग़लती पर खेद प्रकाशित करते हैं।'

'हां, यह तो ऋपने संघ के डिस्पिलिन के लिहाज से भी ठीक है।' तो मैंने कहा—'ऋब मजदूरों की तरफ से ऋाप लिख दीजिए क्या चाहते हैं ?'

शायद उसी दिन समभौता हो गया। मजदूरों के खेद-प्रकाशन की पहली शर्व से सेठजी की मूंछ ऊंची रह गई, इधर मजदूरों की लगभग सभी मांगों सेठजी ने मंजूर करलीं। लेकिन एक शर्व पर मामला फिर विकट हो गया। मजदूरों की तरफ से चाहा गया कि हड़ताल के कारण किसी मजदूर को सताया न जाय व सभी इड़ताली काम पर लिये जायं।

सेठजी को सिद्धान्ततः इसे स्वीकार करने में दिक्कत न थी; पर कठिनाई यह थी कि वे ७०-७५ मजदूरोंको गुग्छा समभते थे, उनसे उन्हें मिल को नुकसान पहुँचने का अन्देशा था। उनका कहना था कि इन्होंने पहले भी नुकसान पहुँचाया है, अतः वे उन्हें वापिस नहीं लेना चाहते। यद ऐसा अपवाद करते हैं तो मजदूरों के दृष्टि-विन्दु से वह एक नीति को छोड़ने जैसा होता था। तब यह रास्ता निकाला गया कि सभी मजदूर, जिनमें ये ७०-७५ लोग भी होंगे, कारख़ाने में जाकर अपने-अपने सांचे

पर काम करने लगें व जिन मजदूरों के बारे में मालिकों को शिकायत हो उनकी जांच मालिक लोग करें व उसके फल-स्वरूप जो कुछ कार्रवाई उचित दीखे, वह की जाय। कन्हेंयालालजी ने सुम्हाया कि इनका मुकदमा हिरमाऊजी करें। यह बड़ा धर्म-संकट था, लेकिन मामले को सुलमाने के लिए मैंने यह जिम्मेदारी कुबूल कर ली। मिल चालू हो गई। अब इनके मुकदमे का समय आया।

मेरे दिल में बड़ी उथल-पुथल मची। यदि ये ७५ ब्रादमी निर्दोष पाये गये तो मुफे छोड़ देना पड़ेंगे। पर उस दशा में सेठजी निश्चिन्त नहीं रह सकेंगे। उन्हें निश्चिन्त करने के लिए क्या मैं ब्रान्याय करूं ? मैंने कन्हैयालालजी से कहा—'देखिए, मैंने यहां ब्राकर मिल ब्रौर मज़दूर दोनों का हित ही साधा है।'

'बेशक, त्र्यापने इस समय दोनों की बहुत सेवा की है।'

'श्रीर यह मैंने श्रपना कर्त्तव्य समभ कर किया है, किसी लोभ-लालच से नहीं, मुक्ते इसका पुरस्कार कहीं से नहीं चाहिए। लेकिन श्रापने मुक्ते उल्टा एक धर्म-संकट में डाल दिया है।'

'सो क्या ?'

मैंने श्रपनी उथल-पुथल बताई व कहा कि इस धर्म-संकट से मुक्ते बचा लीजिए। इस सूची में यदि श्रादमी कम किये जा सकें तो एक बार देख लीजिए श्रौर मुक्त पर यह बोक्त कम से कम रखिए।'

उन्होंने 'श्रच्छा' कह कर श्रंपने एक भाई को खुला कर सूची में काट-छांट करने के लिए कहा। थोड़ी देर में वे ३०-३२ की सूची बना कर लाये। कन्हैयालालजी ने देखी, एक मिनिट सोचा व मुक्त से कहा— 'भाऊ साहब', श्रापने यहां श्राकर सबका व मेरा भी भला ही किया है। श्राप जैसे पाप-भीरु को यह बोक्त श्रसहा लग सकता है। श्रापके इतने सहवास का मुक्त पर काफी श्रसर पड़ा है। मेरे मुंह से यदि कोई बात क्रूट निकलने लगती है तो जबान दब जाती है व खयाल होता है कि कम-से-कम भाऊ साहब से तो क्रूट न कहूं। श्रापने यहां श्राकर एक

दावानल को शान्त किया है। मैं तो चिकत हूँ कि किस धैर्य से श्रापने मेरी एक की एक बात को बार-बार सुना है व तिनक भी श्रकुलाहट या सुनं कलाहट नहीं श्राने दी। श्रतः श्राप पर यह बोक्त श्रव श्रन्याय ही होगा। मैं तो इन सभी को काम पर लिये लेता हूँ—जैसा कुछ भगवान् को मंजूर होगा, वह हो जायगा।'

मुक्ते मानों सेठजी ने अमित पुरस्कार दे दिया हो, उबार लिया हो— ऐसा लगा। मैंने हर्षित स्वर में कहा—'कन्हैयालालजी, आप खुद बहुत अच्छे मुन्तजिम, बड़े रौब-दाब व धाक के आदमी हैं। बड़े-बड़े गुएडों को ठीक कर सकते हैं। जो आपकी ही मिल में काम करते हैं उन्हें अपने कब्जे में रखना आपके लिए कौन कठिन बात है। मुक्ते तो आश्चर्य था कि आप इन लोगों के विषय में क्यों इतना आत्म-विश्वास खो रहे हैं। मगर मैं समक्तता हूँ, अब भगवान् आपके हृदय में से प्रकट हुआ है और उसने मुक्त गरीब को धर्म-संकट से बचा लिया है।'

में आज भी इस घटना में श्रिहिंसा-माता के श्राशीर्वाद के ही दर्शन कर रहा हूँ। उलभी हुई बात को संलभाने में सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि लोगों के हृदयों को चोट कहां-कहां व कैसे कैसे लगी है १ पहले उसका इलाज कर लेने से दूसरी उलभानें जल्दी सुलभ जाती हैं। हृदय के भावों—धात-प्रतिधातों—की उपेक्षा करके कोई कोरे बुद्धि-कीशल से, तरकी बों से समस्यायें सुलभाना चाहें तो वे उल्टे उन्हें उलभा देंगे। हृदय का मार्ग श्रिहिंसा का, प्रेम का, सहन-शीलता का, धेर्य का है। कोरे बुद्धि-कौशल या तर्क का मार्ग एक धोखा साबित होता है जो श्रन्त में परिग्रामतः सब के लिए हिंसात्मक साबित हो रहता है।



## दो अहिंसा-धर्मी

सम्भवतः १६२२-२३ की बात है। मैं ग्वालियर से साबरमतीं (ब्रह्मदाबाद) जा रहा था। वांदीकुई में रात को कोई २-३ बजे गाड़ी बदलनी पड़ती है। देहली से जो गाड़ी ब्रह्मदाबाद चलती है उसमें ब्रागरे से वैठने वाले मुसाफिरों को यहां सवार होना पड़ता है। रात में मुसाफिर श्रामतौर पर सोये रहते हैं। मैं जो एक डिब्बे में घुसा तो प्रायः एक-एक पटरी पर एक-एक शाख्स को सोये देखा। मैं किसी को जगाना तो नहीं चाहता था, सिर्फ बैठने भर के लिए पटरी पर एक कोना तलाश कर रहा था। एक पटरी पर किसी के सिरहाने जरा-सी जगह देखी तो श्राहिस्ता से बैठ गया। मेरे न चाहते हुए भी उसकी नींद खुल गई। उसने खूटते ही पांच-चार गालियां मुक्ते सुनादीं। 'श्राये बड़े गांघी टोपी लगा के, दूसरे के श्राराम-तकलीफ का कुछ खयाल नहीं करते' यह तो वह वाक्य था जिसे मैं कागज पर लिख सकता हूँ। गांधी व गांधी टोपी पर उसने खूब ही श्रपने जी की जलन मिटाई। मैंने पूछा—'श्राप वीमार हैं क्या ?'

'तो क्या बीमार को ही आराम-तकलीफ होते हैं, दूसरों को नहीं ?' 'नहीं सो नहीं, मेरा यह उसूल है कि बीमारों, बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों को रेल में पहले जगह या आराम मिलना चाहिए। आगर इनमें से आप कोई हों तो मैं उसी तरह व्यवहार करूं।'

'लेकिन क्या सोये हुए को उठाने से तकलीफ नहीं होती ? गांधीजी ने क्या यही ऋहिंसा-धर्म ऋाप लोगों को सिखलाया है ?'

'मैं खुद नहीं चाहता था कि आपको जगाया जाय, इसीलिए तो मैं इतने आहिस्ता से बैठा—आखिर बैठने भर का तो मुक्ते भी अधिकार है। आप जग पड़े इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है।'

मेरे इस जवाब पर, जो मैंने बहुत ही नरमी श्रीर शान्त भाव से दिया,

वह उठ बैठा तो मेरे बैठने के लिए खासी जगह होगई । मैं सोचता रहा कि आखिर यह गांधी टोपी व गांधी वादी पर अपनी जलन क्यों निकाल रहा है १ कुछ दिन पहले ही कराची में विदेशी कपड़े की दुकानों पर कांग्रेस स्वयं-सेवकों द्वारा बड़ा कड़ा पिकेटिंग हुआ था। मुक्ते ख्याल हुआ कि कहीं यह कराची का कोई विदेशी कपड़े का व्यापारी न हो। मैंने जिज्ञासा से पूछा—

'श्राप सिंध जारहे हैं ?'

'हां, कराची जारहा हूँ।'

यह सुनते ही मेरे दिमाग में कुझी लग गई। मैंने हंसते हुए कहा—'तो ऋब मैं समभ गया, क्यों ऋाप गांधी-टोपी पर इतने चिढ़े हुए हैं ? ऋाप कपड़े के व्यापारी हैं क्या ?'

'हां, साहब, त्र्यापके वालिएटयरों ने हमें खूब सताया है।'

'तो वहां की कसर आप मुक्त पर निकाल रहे थे ?

श्रव वह शर्मिन्दा हुन्ना। 'सब त्रादमी एकसे थोड़े ही होते हैं। स्नापकी तरह सब शरीफ हों वो क्या बात है ?'

'इसमें तो शराफत की कोई बात नहीं है। साधारण मनुष्य-धर्म है कि जहां तक बने अपने स्वार्थ व सुख के लिए किसी को कष्ट न दे।'

श्रव तो वह श्रोर भी लिज्जित हुश्रा। श्रागे बातचीत से मालूम हुश्रा कि वह जैनी है। तब मैंने कहा—

'श्राप तो जन्म से श्रहिंसा-धर्मी हैं, मैं नया श्रहिंसा-धर्मी हूँ । श्रापने मुफ्ते जो इतनी गालियां दीं वे किस श्रहिंसा-धर्म के मुताबिक दीं ?'

'हां साहब, वह तो मेरी जहालत थी।'

'तो मैंने त्रापकी गालियां सहकर त्रीर प्रेम से त्रापके साथ पेश त्राकर त्रहिंसा-धर्म का ऋधिक परिचय दिया या ऋपपने ? त्रव सचा जैनी—श्रहिंसा-धर्मी—कौन ठहरा ?'

'साहब जीत तो त्राप ही की हुई—हम तो ऋहिंसा का नाम भर लेते हैं, ऋपपने सच्ची ऋहिंसा का नमूना दिस्ताया है—लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते । स्त्राप कहां जा रहे हैं ?'

'लेकिन सब बुरे भी तो नहीं होते । आपने छूटते ही यह कैसे मान लिया कि मैं आपको सताने वालों में से ही हूँ। या जिन्होंने पिकेटिंग किया है वे सब आपको सताने की ही भावना रखते थे। उनको आपसे व्यक्तिगत वैर तो था नहीं। वे अपना कर्त्तव्य-पालन कर रहे थे। जो लोग विदेशी कपड़ा बेचकर पाप कमाते हैं, देश को गुलाम बनाते हैं, उनको वे तो उल्टा पाप से बचाने का प्रयत्न करते हैं। अतः धन्यवाद के पात्र हैं, न कि निन्दा व गाली-गलीज के।'

'लेकिन इससे हमारी गर्दन जो कट जाती है ?'

'तो त्र्याप विदेशी कपड़े को छोड़कर श्रौर कोई व्यापार क्यों नहीं कर लेते ?'

'यही तो मुश्किल है, लोभ नहीं छूटता।'

'तो ऋपने लोभ के लिए दूसरों को क्यों गालियां देते हो ? यह कहां का धर्म व ऋहिंसा है ?'

श्रव तो सेठजी पानी-पानी होगये। ऊपर की सीट पर उनका भतीजा सोया हुश्रा था, उसे नाम लेकर जगाया। कहा—उठो, तुम नीचे बैठो, ऊपर इन पंडित जी को सोनें दो।

मैंने मना किया—'उसे सोने दो । व आप भी सोश्रो, मुभे तो इतनी बैठने भर के लिए जगह काफी है।'

उन्होंने किसी तरह न माना व उसे उतार के मुभ्ने वहां सोने पर मज-बूर कर दिया । इस तरह ऋखीर में दोनों 'ऋहिंसा-धर्मी' हो रहे ।

### गरीबों का सेवक

१६१६ से मेरी दिलचरपी बोल्शेविक साहित्य से हुई। उस समय 'कम्यूनिज्म' की बनिस्वत 'बोल्शेविज्म' शब्द का ऋधिक प्रचार था; रूस की बोल्शेविक क्रांति द्वारा यह शब्द ऋधिक प्रचलित होगया था। अम-जीवियों की श्रोर से 'शोषण' न होने का जो नारा उठाया गया था उसमें मुक्ते तथ्य दीख पड़ा। तब से मैं उस साहित्य का थोड़ा-बहुत ब्राध्ययन करने लगा । इन्दौर में श्री सरवटे साहब ने 'बोल्शोविज्म' पर एक पुस्तक मराठी में लिखी जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था और वह प्रकाशित भी होगई थी। 'हिंदी-नवजीवन' के लिए सावरमती जाने पर तो गांधीजी का गहरा रङ्ग चढ गया श्रीर एक क़रता, टोपी, धोती यह मेरा पहिनावा होगया। सादगी व हाथ से काम करना मुक्ते बचपन से ही पसन्द है। विद्यार्थी जीवन में ही-१९११ में काशी से 'ऋौद-म्बर' मासिक चलाने लगा था, फिर भी नगे पांव रहने, बाजार से खुद सौदा-सुल्फ कंधे या सिर पर लाद लाने में श्रीर उसी दशा में परिचित जनों से मुलाकात होजाने में मैं न संकोच करता था न भेंपता था। बल्कि एक प्रकार का गौरव अनुभव करता था। महात्माजी के पास जाने पर इस वृत्ति में बहती ही हुई। शायद १६२२ में किसी समय मुक्ते इन्दौर के तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री बापना से मिलने जाना पड़ा । नंगे पांव खादी टोपी, मोटी खादी का एक क़ुरता, व घोती, डाढी मी कुछ बढी हुई, ऐसी शक्ल में उनसे मिला। इस रूप में यह पहली ही मुलाकात उनसे थी। मेरा यह रूप-रङ्ग उन्हें कुछ नागवार हुन्ना। उनकी 'स्संस्कृत-रुचि' को शायद उससे कुछ धक्का लगा। शुरू में श्रौर-श्रौर बातें होजाने के बाद उन्होंने मसकराते हुए पूछा- 'यह क्या भेस आपने बनाया है ?

'गरीबों की सेवा का निश्चय किया है, सो गरीबों से मिलता-जुलता

पहनावा रखा है। इससे ज्यादा सादा लिबास और क्या हो सकता है ?

'लेकिन श्राप तो अकेले गरीबों में काम नहीं करते । अमीरों, राजा, रईसों व बड़े आदिमयों से भी तो मिलते-जुलते हैं। अतः पोशाक में उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए न ? किसान मजदूर हमारे पास आते हैं तो नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन आप आये तो हम आदर से पेश आते हैं, हाथ मिलाते हैं ! उन्होंने बहुत मृदुल स्वर में सरल भाव से व बिल्कुल अपनेपन के साथ कहा । लेकिन 'किसान-मजूर नीचे खड़े रहते हैं' यह शब्द मुक्ते खटका व जरा भू भलाकर मैंने कहा—

'मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, जो आपने कमरे में बुलाया, हाथ मिलाया व इज्जत के साथ बैठाया; परन्तु आगर मैं गरीकों व किसान-मजदूरों का सच्चा सेवक हूं तो उनके साथ नीचे खड़े रहने में भी अपना गौरव मानता। आपके यहां यदि उनका स्थान नीचे है तो मेरा भी नीचे ही है।'

बापना साहब समभ गये कि सरल भाव से कही उनकी यह बात मुभे चुम गई। उन्होंने तुरन्त कहा—'मैंने किसानों के लिए निरादरभाव से यह बात नहीं कही—जो यहां का रिवाज है' वह बताया। श्राप इतना बुरा न मानें। श्रापनेपन के भाव से ही मैंने यह कह दिया। मैं सो श्रापसे परिचित हूं, पर दूसरी जगह शायद कोई ऐसे लिबास से बुरा मान जाय —इसलिए श्रापको सुभा दिया, श्रीर कोई बात नहीं।'

'लेकिन हमारी भी तो रुचि-श्रकचियां होती हैं। यदि कोई हमसे श्रपनी श्रामिकचि का खयाल रखने की उम्मीद रखता है तो हमारी श्रामिकचि का खयाल रखने की उम्मीद रखता है तो हमारी श्रामिकचि का खयाल उन्हें भी क्यों न रखना चाहिए १ ये विलायती कपड़े व साज-सामान हमारे भी दिल को बड़ा थका पहुंचाते हैं, तो क्या हम इस हश्य को सहन नहीं करते हैं १'

'श्रापका कहना वैसे ठीक है; पर श्रभी हम लोगों के लिए यह सब हश्य नया है—इससे श्रजीब मालूम होता है।' उन्होंने बात को ठंडी करने के उद्देश से कहा! 'में आपके भाव को समभता हूं; मेरे कहने का भी आशय इतना ही था कि जहां गरीबों व किसानों का स्थान है, वहीं उसके सेवकों का भी स्थान है, और यदि मैं उनका सच्चा सेवक हूँ तो मुक्ते इसमें भोंप या शर्म न मालूम होनी चाहिए।'

जिस तरह मुभे त्रापने ब्राह्मणत्व पर-त्याग, तप व ज्ञान के त्रादर्श पर गर्व है, उसी तरह गरीबों के सेवक होने की भावना पर भी गर्व ग्रनुभव करता हूँ। ठाठ-बाट व सादगी में जब कभी चुनाव के ग्रावसर पर त्राते हैं, मैं हमेशा सादगी को पसंद करता हूँ। घर में जब कभी ज्यादह स्राराम मिलने लगता है तो घवड़ाने लगता हूं, सोचने लगता हूँ कि कुछ श्रस्वाभाविक बात होरही है। एक बार वर्घा में श्रीधनश्यामदासजी बिड़ला के साथ स्व॰ जमनालालजी के यहां भोजन कर रहा था। दध व छाछ दोनों साथ-साथ परोसे जारहे थे। मुभसे पूछा गया त्राप दूध लेंगे या छाछ ? मैंने जरा रुक कर जवाब दिया 'छाछ'। घनश्यामदासजी तो बड़े मार्मिक दृष्टि वाले हैं, कट पूछा- क्यों, जनाव देने में रुके क्यों थे ? मैंने कहा, मैं यही सोचने लगा था कि उत्तम वस्तु लूं या मध्यम ? जब ऐसी दो वस्तुत्र्यों का चुनाव मेरे सामने उपस्थित होता है तो मुभे मध्यम व कनिष्ट वस्तु लेना ज्यादा प्रिय होता है। घनश्यामदासजी तो मेरी 'मूर्खता' पर हंसे ही; परन्तु इस चुनाव में मेरे सामने दो नीवियां थीं — एक वो यह कि श्रपन मध्यम या कनिष्ठ चीज लेते हैं तो उत्तम वस्तु दूसरों के लिए बच रहती है, दूसरे, इससे मध्यम या कनिष्ठ लोगों से अपनी तन्मयता का श्रनभव होता है। गरीबों में बैठने, उनके घर रहने, उनका-सा खाना खाने व वैसी ही रहन-सहन रखने में मुक्ते हार्दिक स्त्रानन्द स्त्राता है। स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रहा, श्रक्सर शहरों व कस्बों में ही ज्यादा रहना पड़ा व पड़ता है, इससे वैसे जीवन का बहुत श्रम्यास नहीं पड़ा; परन्तु मेरे हृदय को प्रिय तो वही जीवन है, इसमें कोई सन्देह नहीं। गरीबों से जीवन का मतलब गंदा, मैला, व्यसन-युक्त, श्रसम्य जीवन नहीं; सादा, भला, सरल व श्राडम्बर-हीन जीवन है।

## श्रहिंसा की जीत

१६३५ में इन्दौर में फिर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का ऋधिवेशन हुन्ना, जिसके सभापति महात्माजी बनाये गये थे। १ लाख की थैली उन्हें हिन्दी-प्रचार के लिए देने का निश्चय इन्दौर की खागत-समिति की श्रोर से किया गया था। इसके साथ ही इन्दौर में ग्राम-उद्योग-प्रदर्शिनी का भी त्रायोजन किया गया था। महात्माजी को इन्दौर लाये जाने व प्रदर्शिनी के त्रायोजन में मेरा कुछ हाथ होने के कारण इन्दौर के एक मित्र ने विरोध का बीड़ा उठाया । जाहिरा रूप उन्होंने इसे यह दिया कि इन्दौर की रकम इन्दौर में लगनी चाहिए-ऐसा ब्राश्वासन न मिले तो मुफसे कहा गया था कि उन्होंने सम्मेलन में विघ्न डालने की सोची थी। इसके लिए उन्होंने हरिजनों को भिन्न-भिन्न ब्लाकों के टिकट खरीदवाये श्रौर यह तजवीज की थी कि जब सम्मेलन शुरू हो जाय तब वे हरिजन अपने पास वालों से कहें कि साहव जरा दूर हो जाइए, मैं हरिजन हूँ। सम्मेलन में चूं कि सनातनी व पुराने विचार के बहुतेरे हिन्दू प्रत्येक ब्लाक में होंगे, वे इस सूचना से भड़क कर उठ खड़े होंगे व सम्मेलन भंग हो जायगा। सभापति महात्माजी हैं, ऋतः वे इस बात पर जरूर जोर देंगे कि हरिजन श्रपने स्थानों से न हटाये जायं-फलतः सनातनी सम्मेलन छोड़ कर चल देंगे। इस षड्यन्त्र की खबर ज्यों ही स्वागत-ग्रिधकारियों को लगी वे घवड़ाये व मुक्ते बुलाया।

'यह आपके अजमेर का भगड़ा इन्दौर में क्यों फैल रहा है ?' मैं—'क्यों क्या हुआ ?'

उन्होंने पूर्वोक्त पड्यन्त्र का हाल कहा व बताया कि 'मैं तो' 'को गिर-फतार कराये देता हूँ।'

में—'यह तो ऋाप बड़ी भूल करेंगे। सम्मेलन न विगड़ता होगा तो विगड़ जायगा।' 'तो फिर क्या करें, आपके यहां आने से यह सब-कुछ हुआ है ?' 'यदि किसी को मुक्तसे दुश्मनी है तो वह आपका काम क्यों विगाड़े ? मुक्ते चाहे जितना नुकसान पहुँचा ले व पहुँचावें।'

किसी ने कहा—'पर महात्माजी के यहां श्राने से वें तो यह मानते हैं कि श्रापकी शक्ति बढ़ती है।'

मैं—'इसका तो श्रव कोई उपाय नहीं है। श्राप लोग उनसे यह कह सकते हैं कि सम्मेलन से हरिमाऊ का कोई वास्ता नहीं। सम्मेलन में खुद महाराजा साहव भी पधारने वाले हैं। सम्मेलन विगड़ने से तो इन्दौर की ही नाक कटेगी। विगाड़ना हो तो प्रदर्शिनी को विगाड़ो जिससे हरिमाऊ की फजीहत हो।'

श्राखिर उन्होंने किसी तरह कह-सुन कर विध्नकारियों से समभौता कर लिया। श्रव मेरे कानों पर यह भनक श्राने लगी कि प्रदर्शिनी में कुछ उपद्रव करेंगे। बड़ा डर यह था कि कहीं श्राग न लगा दें। श्रीर प्रकार के विरोध व प्रदर्शन के तो हम लोग बहुत श्रादी हो चुके थे। पर भगवान् ने विरोधियों को सुबुद्धि दी—उन्होंने सिर्फ परचे बांटने व काली भरिडयों का प्रदर्शन करने की तजवीज की।

जब महात्माजी प्रदर्शिनी का उद्घाटन करने प्रदर्शिनी के ऋहाते में पधारे तो उसमें इतनी भारी भीड़ जमी कि काली भारिडयां कहीं देखने से भी नहीं दीखती थीं। स्वागत-फाटक से अन्दर आने पर महात्माजी ने एक पर्चा मुभे दिया जिसमें मेरे बारे में कुछ भूठी बातें छुपी हुई थीं। एक तो ऐसी सफेद भूठ गड़ी कि मुभे पढ़ कर हंसी आ गई। किसी एक मकान का पता दिया गया था, जिसकी शकल भी मैंने आज तक नहीं देखी, और छापा था कि उसमें मैंने मिल-मालिकों से रुपये खाये। मैं इस भूठ से खुश ही हुआ; क्योंकि मिल-मालिक तो जानते ही हैं न कि मुभे उन्होंने कोई रिश्वत दी है या नहीं। इससे मेरे प्रति मालिकों की सहानुभूति व आदर ही बढ़ सकता था, व उन पर्चे बाजों के प्रति घृणा ही हो सकती थी। जो हो। मुभे इस बात से दुःख जरूर हुआ

कि ऐसे पर्चेबाज यह नहीं सोचते कि इससे तो वे खुद ही अपने पावों पर कुल्हाड़ी मारते हैं।

उद्घाटन भाषण हो जाने के बाद मैंने महातमाजी से पूछा— 'यह पर्चा ऋापने पढ़ लिया है न ?'

'हां पढ़ लिया है।'

'तो इसके संबंध में श्राप मुक्तसे कुछ पूछना चाहते हैं ?'

'नहीं, इसमें क्या पूछना है ? यहां भी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं !'

'इसकी त्राप चिन्ता न करें। मुभ्ते तो इतना ही जानना था कि त्राप तो मुभ्तसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं ?'

इस तरह दोनों समारंभ निर्विष्न पूरे हो गये ।

History of the bound of the the

भूठी श्रफवाहों का एक श्रौर प्रसंग मुम्ते याद श्रा रहा है। विजोलिया सत्याग्रह चल रहा था। मुम्ते खबर मिली कि वहां जो पुलिस
श्रफसर तैनात हैं वे बड़ा जुल्म कर रहे हैं—यहां तक कि स्त्रियों के लहंगों
के नाड़े कटवा देते हैं! मुम्ते इस पर यकीन तो नहीं हुन्ना, फिर भी इस
खबर से मैं बहुत बेचैन हो गया। पता लगा कि उस पुलिस श्रफसर से
श्री नथमलजी चोरिडिया की जान-पहचान या रिश्तेदारी है।
मैंने सोचा कि उन्हें बिजोलिया मेज कर समम्ताया जाय कि
जाब्ता-कानून के श्रमुसार सत्याग्रहियों के साथ जो करना जरूरी हो वह
किया जाय, पर यह श्रमानुषिक कार्य क्यों? चोरिडियाजी व मैं इस
तरह बातचीत कर ही रहे थे कि मोटर में वे पुलिस श्रफसर सामने से
गुजरे। चोरिडियाजी ने पहचान कर कहा—'लो वे तो ये सामने से जा
रहे हैं। शायद स्टेशन जा रहे हों।' मैंने सुफाया—'तो श्राप जाकर
उनसे यहीं मिल लीजिए।'

'श्राप भी साथ चलें तो क्या हर्ज है ?' 'श्रापका श्रकेला जाना ही ठीक है, फिर जरूरत होगी तो मैं भी श्राजाऊंगा।'

'तो त्राप स्टेशन पर ठहरे रहें, मैं मिल लेता हूँ, जरूरत हुई तो त्राप भी मिल लेंगे।'

वे प्रसन्न चित्त आये। कहा—'नाड़े काटने वाली बात से तो इन्कार करते हैं। कहते हैं—आप खुद जाकर जांच कर आहए। कुछ ऐसी बातें भी बताईं जिनसे यह फगड़ा निवटाने में सहू लियत हो सकती है। आप भी मिल लीजिए।'

हम मिल कर घर लौटे। थोड़ी ही देर में चोरडिया जी बाजार निकले। लौट कर बड़े अफ़सोस व ताज्जुब के साथ कहने लगे—'देखों जी लोग कैसे खराब हैं कहते हैं, चोरडियाजी ने १५०००) लेकर बिजोलिया की सुलह करा दी।'

में हँसा व विनोद में कहा— 'वापू साहब, मुक्ते अप मालूम हुआ। इसी तरह रुपये खा-खा कर आप लखपति बन गये हैं व यह हवेली बनाई है!"

श्रीर हम दोनों थोड़ी देर तक हंसते रहे ।

-:86:-

#### रुपया चड़ा ?

वैसे तो राजस्थान में त्राते ही मैंने 'गांवों की स्रोर' की पुकार उठाई थी। जयपुर, उदयपुर के गांवों में होने वाले खादी-कार्य में दिलचस्पी लेता रहा था; परन्तु स्राजमेर-मेरवाड़ा में शुरूत्रात १६३०-३१ में ही हो सकी। १६३५ में जाकर 'ग्राम-सेवक मण्डल' की स्थापना हुई। कार्य तो कार्यकर्तात्रों के बल पर ही हो सकता है, स्रातः सदैव नवीन कार्यकर्ता दूंदने, उन्हें सुयोग्य बनाने व पुराने कार्यकर्त्ताश्रों की कठिनाइयां इल करने में भरसक स्रपनी शक्ति लगाता रहता हूं। श्रपने साथियों की मानसिक शांति व स्रार्थिक व्यवस्था का सबसे अधिक ध्यान रखता हूँ। राजस्थान में कार्यकर्ताश्रों का संगठन व्यवस्थित रीति से हो इस उद्देश से

'राजस्थान संघ' नामक संस्था कायम की गई, जिसके संचालक मंडल में युरू से तो श्री रामनारायणजी चौधरी, श्री हीरालालजी शास्त्री व मैं रहा; पर बाद में चौधरीजी हट गये व श्री पुस्तके तथा देशपांडें जी श्रीर शामिल हुए । मुफ्ते बड़ा खेद है कि ३ साल चलकर यह संगठन टूट गया, इसमें लगभग ३०-३५ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कार्यकर्ता सम्मिलित होगये थे, व १८-२० हजार रुपया साल का प्रबंध उनके श्रालाउन्स के लिए करना पड़ता था । मेरा यह मत है कि श्रपने श्रंगीकृत काम के बिगड़ने की जिम्मेदारी खुद श्रपने पर ही रहती है । श्रवः यदि मैं इस संघ के मुख्य प्रवर्त्तकों में से था तो इसके टूटने की मुख्य जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए । इसके टूटने की जो प्रतिक्रिया हुई उससे उब-रने में मुफ्ते ३-४ साल लग गये । वह क्यों टूटा, इसका किस्सा बोधप्रद है, इसलिए सुनाये देता हूं ।

संघ की ऋार्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः मुक्त पर, व भाई हीरालालजी पर थी—उसमें भी सबसे ऋषिक मुक्त पर ऋागई थी। ज्यों-ज्यों भाई शास्त्रीजी पर वनस्थली विद्यालय व जयपुर-प्रजा-मण्डल का बोक्त बढ़ता जाने लगा—त्यों-त्यों राजस्थान संघ का बोक्त मुक्तपर पड़ने लगा। इसमें हम दोनों दो शरीर एक ऋात्मा की तरह थे—जब से, शायद १६२७ से मेरा उनका प्रथम परिचय हुऋा है तब से हम ऐसा ही ऋनुभव करते ऋारहे हैं। मेरे स्वभाव में एक बड़ी त्रुटि है। दूसरों के उपयोगी हो जाने की प्रवृत्ति मुक्तमें खूब है; पर दूसरों का उपयोग कर लेने में बड़ा भीर हूँ। इस प्रवृत्ति से ऋषिकांश तो मेरे ब्राह्मण्यत्व को सन्तोष ही रहता है; परन्तु कभी-कभी दुःख के ऋवसर भी ऋाजाते हैं। किंतु बाद में इस दुःख को भी मैंने ऋपनी ही कमी माना है। यदि मैंने सचमुच राजस्थान के लिए ऋपना जीवन ऋपीण कर दिया है तो मैं यहां के किस व्यक्ति के कार्य को 'दूसरे का' कार्य मानूं ? जिसे मैंने ऋगीकार किया है वह तो मेरा कार्य हई है; पर दूसरे जो कार्य करते हैं, यदि वे मेरे छादर्श, सिद्धांत व रीति नीति के ऋनुकूल हैं तो वे भी मेरे ही हैं। परन्तु दूसरों का उपयोग

किये विना श्रपना त्रांगीकृत कार्य भी तो नहीं बनता ? इस समस्या को मैंने इस तरह हल किया है कि सीधी अपनी जिम्मेदारी पर कोई काम नहीं उठाना, उसके लिए कोई साथी या कार्यकर्ता स्त्रागे बढ जाय तो उसकी पीठ पर बने रहना । अतः जब बालकृष्ण (गर्ग) ने ग्राम-सेवा में रुचि दिखलाई, जिम्मेदारी ली व जीवन देने का संकल्प प्रकट किया तो मैंने उसके अध्यत्त बन जाने की हामी भर ली। अस्तु, इस त्रुटि के कारण, राजस्थान संघ, का ऋधिकांश बोक्त मुक्त पर ऋाने लगा । इस बोम से तो में नहीं घवराया: पर एक विचित्र भाव मन में पैदा होगया-ऐसा ऋनुभव हुऋा जैसा कि पहले कभी नहीं हुऋा था। राजस्थान में त्राने से पहले मुफ्ते कभी सार्वजनिक कार्यों के लिए त्रार्थिक सहायता या चन्दा मांगने का अवसर नहीं आया था। इधर आते ही ब्राह्मण की भिन्ना-वृत्ति जाग पड़ी: स्व० जमनालालजी व श्री घनश्यामदासजी के संपर्क की बदौलत धानकों में श्रासानी से प्रवेश होगया, व धन भी श्राने लगा। मैंने सदा धन पर अपने को सवार रक्खा है, अपने पर धन को सवार नहीं होने दिया । परन्तु न जाने क्यों, राजस्थान संघ के लिए जब त्र्याखिरी बार धन लेने गया, भाई शास्त्रोजी भी साथ थे, तो ऐसा अनु-भव होता था मानो रुपया मुक्त पर सवारी गांठ रहा है -रुपया बड़ा व मैं उसके श्रागे बहुत छोटा होगया । ज्यों-ज्यों यह स्मनुभव होता था त्यों-त्यों मेरी ब्रात्मा भीतर से बगावत करती जाती थी। ब्रन्त को मैंने तय कर लिया कि जब तक रूपया मुक्ते बड़ा लगता है तब तक रूपया मांगने कहीं नहीं जाऊंगा। फलतः संघ की स्त्रार्थिक व्यवस्था बन्द कर देनी पड़ी व संघ का भौतिक कलेवर छूट गया। उसके कारण मित्रों, साथियों व कार्य-कत्तीत्रों से जो त्रात्मिक संबंध बंधा वह तो ट्ट ही कैसे सकता था १

पिछले जेल-जीवन में मैंने राजस्थान के प्रायः प्रत्येक श्रपने साथी व मित्र कार्यकर्त्ता का ध्यान कर करके यह भावना दृढ़ की है कि इस भिन्न शरीर के द्वारा मैं ही कार्य कर रहा हूँ। जो मुकसे विरोध रखते हैं, दूरी श्रनुभव करते हैं, उनकी श्रात्मा में भी श्रपना ही दर्शन करने का प्रयत्न किया है, व श्रव भी करता हूँ । मैं यह नहीं कह सकता कि उनसे मेरा तादात्म्य होगया है, पर मेरी साधना इसी दिशा में है । जब उनमें पूरा तादात्म्य हो जायगा, उनके प्रति हृदय में वही सजीव व सिक्रय प्रेम की धारा बहने लगेगी, जो श्रपने मित्र व साथी समभे जाने वाले व्यक्तियों के लिए बहती है, तभी श्रपनी श्राहिंसा की साधना को, इस सीमित चेत्र में सफल मानूंगा।

मेरा मत है कि रुपया कार्यकर्ता के पास आना चाहिए; या अल्प आयास से प्राप्त होना चाहिए। जब तक रुपये के पास कार्यकर्त्ता को जाना पड़ता है तब तक या तो उसने कार्य अपनी योग्यता, शिक्त और तप में बड़ा उठा लिया है या अपने से रुपये को बड़ा मानने में उसे कोई संकोच नहीं है। यदि मुफे आपके पास जाना पड़ता है तो निःसंदेह आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। जब तक यह बड़े-छोटे का भाव मन में है तब तक मनुष्य को यही यत्न करना चाहिए कि वह बड़े की गिनती में आबे। अर्थात् वह अपनी योग्यता, त्याग व तप को बढ़ावे। इससे एक समय ऐसा आजाता है जब वह सबको सम-दृष्टि से देखने लग जाता है और आगो चल कर तो वह सम-दृष्टि भी ऐक्य-भाव में बदल जाती है। 'समता' में दो का अस्तित्व है; जब तक दो का अस्तित्व है तब पूर्ण आत्म-नित, आत्म-प्राप्ति नहीं हुई। सब में, जीव-मात्र में एकत्व के अनुभव को ही पूर्ण मनुष्यता या आत्म-सिद्धि कह सकते हैं। इस स्थिति का आनन्द अवर्णनीय है।

#### कष्ट के समय में

श्रिहंसा का एक लच्चण यह है कि खुद ज्यादा-से-ज्यादा कष्ट उठा कर भी प्रसन्त रहे व दूसरों को श्रिषक-से-श्रिषक सुख-सन्तोष देने में प्रसन्ता का श्रानुभव करे। दूसरों की खुशी में, खुशी के श्रवसरों पर चाहे शरीक न हो, पर उनकी मुसीबत व ग़मी के मौकों पर जरूर उनके काम श्रावे। मैं देखता हूँ कि वचपन से ही मेरी अवृत्ति इस श्रोर है। श्रव मैंने श्रपनी साधना का भी एक श्रङ्ग इस प्रवृत्ति को बनाया है। इसके सूचक कुछ खास श्रवसर मुक्ते याद श्रा रहे हैं।

सरकारी ऋधिकारी, राजा-रईस, सेठ-साहकार, इनके यहां मैं विना बलाये या विना काम से प्रायः नहीं जाता । इसलिए नहीं कि मुक्त में कोई मिथ्या ऋहंकार इस संबंध में है, बिल्क इसलिए कि ये लोग उसका गुलत अर्थ लगा सकते हैं। किसी गरीब या साधनहीन के यहां यों ही चले जाने से वह सहसा यह नहीं समभता कि ये अपना कोई स्वार्थ साधने त्र्याये हैं। परन्त धनी-मानी व सत्ताधारी प्रायः इसका यही ऋर्थ लगाते हैं। पूज्य श्रा जमनालालजी अवसर कहा करते थे कि जब मेरे पास कोई त्राता है तो मैं पहले यह सोचता हूँ कि यह अपना कोई काम बनाने मेरे पास आया होगा । नहीं तो मुक्त धनी के पास इन्हें आने का क्या प्रयोजन ? ऋतः जब मैंने ऋपना स्वार्थ ऋपने रोटी-कपड़े से ऋधिक नहीं रक्ला है तो फिर मैं बिना काम, क्यों कहीं जाऊ ? पूज्य बापूजी तक से मैं बिना काम नहीं मिलता, व बिना जरूरत के कभी खत नहीं लिखता। इसमें अपने व उनके दोनों के समय व शक्ति के अपव्यय का भी खयाल रहता है। उनकी, अपनी व दुनिया की निगाह में 'बेकार' 'ठलए' की गिनती में न त्राने का भाव भी शामिल है। त्रव तो सुभे ऐसा भी लगने लगा है कि बिना काम, बिना प्रयोजन, किसी से भी बोलना, किसी से मिलना, कहीं जाना फजूल ही नहीं हानिकारक भी है। इसका खयाल वही लोग नहीं रख सकते जिन्होंने जीवन को महत्त्वपूर्ण व मूल्य-वान् नहीं समभा है।

कलकत्ते में एक सेठ-मित्र हैं। कहीं इत्तिफाक से या काम से मिलना हो जाता तो मिल लिया करता था। एक बार जब वहां गया तो मालूम हन्ना कि उनका दिवाला निकल गया है व वे बहुत दुःखी हो गये हैं। उनके चित्त पर भी इस दुर्घटना का बहुत बुरा श्रासर पड़ा है। वे बहुत दर रहते थे। फौरन दौड़ा गया ऋौर उनसे कहा कि ऋाज चला कर व सब कामों को छोड़ कर आपके यहां आना मेरा धर्म था। जब आप सेठ थे, तो त्रापके पास त्रपने सुख-शान्ति के विपुल साधन थे। त्रव श्राप साधन-हीन व दुखी हैं। यदि मैं श्रापका किसी भी श्रर्थ में मित्र हूँ तो मेरी आवश्यकता अब आपके पास है। आप चाहें तो मैं दिन भर श्रापके पास रहूँगा । मैं शायद एक-दो दिन उनके यहां ठहरा था । इससे उन्हें बड़ी तसल्ली मिली। ऋब वे फिर सेठ हो गये हैं ऋौर कभी-कभी मिलने पर दुश्रा-सलाम हो जाती है। जब कभी सार्वजनिक कामों के लिए रुपयों की जरूरत होती है तो उनकी तरफ भी खयाल जाता है, पर कई बार मन में यह विचार ऋाजाता है कि कहीं वे यह न समभें कि मैं उनसे ऋपनी उस सेवा का प्रतिफल मांग रहा हूँ-या उन्हें देने में उस बात का भी खयाल आ जाय।

×

मेरे एक साथी मित्र हैं। मुक्तसे नाराज होकर अलग काम करने लगे थे। मुक्ते अपना विरोधी, शायद उनकी उन्नित या मार्ग में बाधक भी, मानने लगे थे। एक बार वे सहसा बीमार हो गये, ऐसे जोर का दिल का दौरा उठा कि यह अन्देशा हो गया कि अब की साँस आये न आये। मैं उनकी छाती पर लेट कर तब तक चिपटा रहा जब तक उनको ऐसा न लगा कि जीवन फिर लौट आया व जब तक उनके इलाज का माकूल इन्तजाम न हो गया, वहां से नहीं हटा। इसमें मुक्ते हार्दिक सन्तोष व खुशी का अनुभव होता है।

श्रजमेर जेल में एक रोज जेल-सुपरिटेंडेंट बहुत घवराये हुए श्राये। मुमे व विशंभरजी को बुलाया— : की हालत बहुत खराब हो गई है, पेशाब में एसीटोन ग्राने लगता है। किसी भी च्या उनकी मृख हो सकती है। ग्राप चाहें तो मैं उनकी सेवा के लिए ग्रापको उनके पास रख सकता हूँ।' ये एक राजनैतिक कैदी थे, जेल वालों से भगड़ा होने पर भूख हड़ताल कर रक्खी थी, एक दिन पानी तक न पीने से हालत बहुत खराब हो गई थी। प्रलाप शुरू हो गया था। जब हम वहां गये तो हमें भी बचने के कोई लच्च नहीं दिखाई दिये। बाद में माई लाद्रामजी जोशी भी आ गये। यदि वे न आये होते तो उन मित्र को संभालना असंभव था। यह लादूरामजी की ही हिम्मत थी कि उनके हाथ-पांव पछाड़ने को किसी तरह कावू कर सकते थे। एक रात तो हम सब निराश हो गये। सब लच्च ऐसे थे कि आज रात मुश्किल से कटेगी। मैं कभी उनके पास, कभी कुछ दूर, घएटों भगवान् का नाम स्मरण करता रहता था। दृदय से प्रार्थना निकलती कि भगवान् क्या इस श्रप्यश के ही लिए तूने इस सेवा-कार्य में इम लोगों को जुटवाया ? हम सबको बड़ा श्राश्चर्य व महान् श्रानन्द हुन्त्रा, जब सुबह होते-होते उनकी हालत सुधरने लगी व दोपहर तक तो ऐसा मालूम होने लगा, मानो इन्हें कोई बीमारी ही नहीं रही । अन्त को वे अच्छे हो गये और अब पहले की तरह ही हट्टे-कट्टे हो गये हैं। मैंने परमात्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया-न जाने किन के पुराय से उन भाई की जान बची। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि इन माई के किसी सुख या खुशी के अवसर पर जाने का अवसर आये तो मुक्ते कदापि वह हर्ष व सन्तोष न होगा, जो उनकी इस कठिन अवस्था में उनकी यत्किंचित् सेवा-शुश्रुषा से हुआ। परमात्मा से मेरी सदैव यह प्रार्थना रहती है कि ऐसी सेवाओं को भल जाने की वह शक्ति देता रहे।

१-श्री विशंभरनाथजी भागेंव, भूतपूर्व मन्त्री प्रान्तीय कांग्रोस कमेटी, ग्रजमेर व मेरे विश्वसनीय सन्त्री। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वे ऐसे प्रसंगों को याद रख के उन व्यक्तियों से बहुत तरह के लाभ उठा लेते हैं, व उनका उपयोग भी कर लेते हैं। जब मेरी व्यवहार-बुद्धि प्रधान या प्रवल होने लगती है तो मुभे कभी-कभी यह खयाल होने लगता है कि यह अपनी बेवकूफी तो नहीं है। पर ऐसे समय कोई भीतर से कहता है, 'हरिभाऊ यह बेवकूफी अच्छी है। तुम्हारे मन में जो इतना विकल्प उठता है, यह भी तुम्हारी कमजोरी ही है। सेवा तो वहीं है जो की व भूल गये। यदि धीरज रक्खोगे तो व्यवहार-दृष्टि से भी तुम घाटे में न रहोगे।'

एक बार मुभ्ते भाई लाद्रामजी की जरूरत हुई। वे मेरे उन साथियों में हैं जिनमें मैं देवत्व के दर्शन करता हूँ । वे जयपुर-प्रजा मंडल में काम कर रहे थे, भाई शास्त्रीजी को मैंने लिखा। उन्हें भी उनकी श्रावश्यकता थी ही। उन्होंने उन्हें श्राने देने में श्रसमर्थता-सी प्रकट की। मेरे मन में त्राया व शायद शास्त्रीजी को लिखा मी था कि कि स्राप लोगों की जरूरत होती है तो मैं सब काम-धाम छोड़ कर दौड़ त्राता हूँ, लेकिन जब मेरी जरूरत होती है तो अक्सर लोग टाल-टूल कर देते हैं। दूसरे साथियों व मित्रों ने भी बाज-बाज दफा इसका इशारा किया है। परन्तु थोड़ी ही देर बाद मुक्ते ऐसा लगा कि जयपुर-प्रजा-मण्डल का काम मैं दूसरे का क्यों समभूं ? क्या शास्त्रीजी मेरे लिए 'दूसरे' हैं ? क्या जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना के पेरकों व सहायकों में मैं नहीं हूँ ? क्या मैंने यह नहीं कहा है कि जब जयपुर त्र्याता हूँ, या जयपुर का खयाल आता है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं जयपुर का नहीं हूँ। क्या जयपुर से मेरा इतना तादात्म्य नहीं है ? क्या सारे राजस्थान की सेवा का, राजस्थान की ब्रात्मा में ब्रापनी ब्रात्मा मिलाने का मैंने संकल्प नहीं किया है ? तो फिर क्यों यह भाव मेरे मन में त्राता है ? इसका कारण है यह एहसास कि शास्त्रीजी का व मेरा काम अलहदा है। मैंने ऋपनी भूल पकड़ ली व शास्त्रीजी को लिखा कि यह मेरी गलवी थी, जो मैंने इस भेद-भाव की भाषा का प्रयोग किया। जिसे

मैंने 'श्रापना' काम समभा है, वास्तव में उसे 'परमात्मा का' काम समभना चाहिए। यदि वह काम परमात्मा का है तो उसका साधन जुटाने, उसे सफल बनाने की ज्यादा चिन्ता परमात्मा को होनी चाहिए, मैं तो उस पर अद्धा रखकर जो कुछ बन सके वह ईमानदारी से करता रहूँ। इस विश्वास में कितनी मानसिक शान्ति है, कितने मानसिक अम व शिंक की बचत होती है, उखाड़-पछाड़ कितनी श्रानवश्यक प्रतीत होती है, फिर भी सफलता कैसे प्रत्यत्त श्राती हुई दोखती है, इसका श्रानुष्य व श्रानन्द लिख कर या कह कर नहीं बताया जा सकता। तुलसीदास के इस भजन में यही मर्म बड़ी मुन्दरता से बताया गया है—

"मम हृदय-भवन प्रसु तोरा । तहँ श्राय बसे बहु चोरा ॥ कह तुलसीदास सुनु रामा । लूटिंह तस्कर तव धामा ॥ चिन्ता यह मोहिं श्रपारा । श्रपजस निहं होई तुम्हारा ॥"

-: 38 :--

# पूर्गाहुति

श्रव एक श्रन्तिम संस्मरण लिखकर इन श्रनुभवों को समाप्त करूं गा। यह बात तो है शायद १६२८ की, पर चूं कि वह मेरे मन में सदैव तरो-ताजा बनी रहती है श्रीर मुक्ते राजस्थान की सेवा में सजीव पेरणा देती रहती है, श्रतः उसी का स्मरण करके इस पुस्तक की पूर्णाहुति करना ठीक रहेगा।

राष्ट्रीय विद्यालय साबरमती के वार्षिक उत्सव के सिलसिले में महातमाजी सिंहत सब लोग छात्रों का एक नाटक देख रहे थे। शाम का वक्त था—महात्माजी को एकाएक गश आगया। सब लोगों के होश फाख्ता होगये। फौरन ही वे एक चारपाई पर लिटा दिये गये। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। आंखों मुंद गई। सिर्फ हलकी-सी सांस चलती थी, जिससे लोग थोड़ा-बहुत धीरज बांधे हुए थे, फिर भी यह खटका नंगी तलवार की तरह सिर पर लटक रहा था कि कहीं ऐसा न हो



कि अगली सांस न आवे। तात्कालिक उपाय होने लगे, डाक्टरों के लिए मोटरें दौड़ीं। सब की घवराहट व बेचैनी का ब्रान्दाज पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। उन दिनों महात्माजो ने दूध पीना छोड़ दिया था, बादाम का दूध बनाकर पीते थे, कच्चे केलों को भाप से पकाकर खाते थे। प्राणी के दूध से बचने की दृष्टि से यह खुराक का प्रयोग चल रहा था। इससे महात्माजी काफी दुर्वल होचुके थे। कहते हैं कि इस दुर्घ टना से खुद उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि ऋब शायद यह शरीर ऋधिक समय तक न दिके। इसका एक पूर्ववर्ती त्राधार भी बताया जाता था । १६१८ में महात्माजी काफी बीमार होगये थे—कहते हैं एक दिन ऐसी अवस्था हुई कि उन्हें लगने लगा कि श्रव चले । लेकिन मन में खयाल श्राया कि श्रभी तो श्रपना काम बहुत बाकी रह गया है। हृदय से प्रार्थना निकली कि भगवन् १० साल श्रीर मिल जायं तो सब काम पूरा होजाय। उसके बाद से वे चंगे होने लगे। इन दस साल की मीयाद भी इस वर्ष ( १६२८ में ) खस्म होजाती थी। श्रवः उन्हें ऐसा लगा कि श्रव चलने के दिन श्रागये। जब यह खबर मैंने सुनी तो मेरे मन पर यह असर हुआ कि महापुरुष संकल्प-जीवी होते हैं। जब खुद बापू को ही ऐसा लगने लगा कि चले तो फिर खुदा ही खैर करे । ख॰ जमनालालजो वहीं थे । उनके मेरे बीच बातचीत हुई । 'बापू का श्रव ठिकाना नहीं है। पता नहीं किस दिन दगा दे जायं। श्रव उनका शरीर बहुत ही खोखला होगया है। किसीसे उन्होंने कहा भी था कि मुफ्तमें करुणाभाव इतना ऋषिक ऋागया है कि यह शरीर उसके बोभ को संमाल नहीं सकता। ऐसी दशा में हम अपने कर्तव्य का जरूर विचार करलें। पहली बात तो यह तय पाई कि श्रपनी तरफ से बापू पर शारीरिक व मानसिक बोभ कम-से-कम पड़ने दें। उनका श्रिधिक-से-श्रिधिक बोभ खुद उठा लेने का यत्न करें, पर यह मुमिकन न हो तो कम-से-कम अपनी उल्मनों व कामों का बोम उन पर न पड़ने दें। जहां सैद्धांतिक कठिनाइयां ऋावें ऋपनी बुद्धि काम न दे, वहीं सिर्फ उनसे पूछ लिया जाय। अब अपने पैरों के बल खड़ा रहना ही उचित

है। बापू के जीते जी यह दिखा दें कि हम जिम्मेदारियों को उठाने की जमता रखते हैं ख्रौर उन्हें निवाहने की योग्यता भी । 'हमने यह निश्चय करके सोचा भी कि पूज्य बापूजी को इससे वाकिफ कर दें।

किंतु जब यह खयाल हुआ कि बापू शायद न रहें तो यह भी इच्छा होना स्वाभाविक था कि कुछ दिन साबरमती ही ठहर जावें। जरा हालत ठीक-ठाक होजाय तो फिर चलें। पर साथ ही यह भी विचार आया कि अभी तो स्वावलम्बी बनने का निश्चय किया और अभी से यह कमजोरी आने लगी। महज उन्हीं के खातिर ठहरना बापू को भी अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि ऐसी भयानक चिंता सामने खड़ी रहने देकर भी यदि हम लोग अपनी ड्यूटो पर चले गये तो उन्हें अधिक संतोष ही होगा।

चुनांचे हम बापू के स्थान पर गये। दोनों ने ऋपना निश्चय उन्हें सुनाया।

'कल की श्रापको मूर्च्छां देखकर हमने एक विचित्र निश्चय किया है। हम लोग श्रपना कोई बोम श्राप पर नहीं पड़ने देंगे—सिवा सिद्धांत, नीति-संबंधी मार्ग दर्शन के। सो भी बहुत गाड़ी श्रटक जाने पर ही। श्रापके सिद्धांत सत्य, श्राहंसा हमारे हृदय में बैठ गये हैं। श्रपनी बुद्धि व शिक्त के श्रनुसार उनको समम्भने व पालने का यत्न करते रहेंगे। जब तक श्राप हैं तब तक तो किठनाई के श्रवसर पर श्रापसे मार्ग-दर्शन प्राप्त करेंगे ही—पर श्रापको एक न एक दिन जाना ही है; श्रव तो पता नहीं श्राप कव चल दें, श्रीर हमें तथा देश को व संसार को एक दिन उस भयानक श्रन्धकार का सामना करना ही है, तो हमने सोचा कि हम श्रमी से उस दिन के लिए श्रपने मन को तैयार करलें श्रीर जब तक श्राप बैठें हैं श्रपनी जिम्मेदारी पर काम इस तरह करें जिससे श्रापको कम-से-कम कष्ट व श्रिषक-से-श्राधक सन्तोष हो। पहले तो. हमारा इरादा हुश्रा कि कुछ दिन ठहर जावें; पर श्रव यही निश्चय किया है कि श्राज श्रपने-श्रपने स्थानों को चले जाकर श्रपने कामों में जुट जावें; श्रापको प्रणाम करने श्राये हैं।

बाप् बोले—'यह निश्चय मुक्ते प्रिय लगा है। मेरे शरीर को तुरन्त ही कुछ होने वाला है, ऐसा तो नहीं लगता; परन्तु मनुष्य को तैयार हर स्रवस्था के लिए रहना चाहिए। तुम लोग खुशी से जास्रो।'

किसी को क्या पता था कि जमनालालजी तो बापू से पहले चल देंगे।
उस समय जब हमने पूर्वोंक निश्चय किया तब कम-से-कम मेरे मन में
यह खयाल जरूर था कि अपने लिए भाई जी—जमनालालजी—हई हैं।
अब तो मेरा वह सहारा भी निकल गया।

वाप् का सहारा हमने जानव्भ कर छोड़ दिया। जमनालालजी का सहारा भगवान् ने छीन लिया। अब मीराबाई के शब्दों में—
'भवसागर सब सुख गया है फिकर नहीं मुक्ते तरनन की।'

श्रौर

'मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई'

वाली हालत होगई है। परमात्मा श्रपने बन्दों के लिए जो श्रच्छा समभता है वही करता है। माता को वह प्रसव की श्रसहा पीड़ा देता है परन्तु उसमें उसका मांगल्य ही निहित रहता है जो शिशु के रूप में फिर प्रकट होता है।

सम्भवतः १६३३,३४ में पूज्य बापूजी ने उपवास किया था—२१ दिन का । मैं उस समय बम्बई में इलाज करा रहा था । सान्ताकुन्ज में मित्रों ने उपवास के उपलद्ध्य में एक समा की श्रायोजना की थी । स्वभावतः ही सब लोग घवराये हुए व चिन्तित थे । पर मैं विचलित नहीं हुआ था—श्रपना भवसागर तो पहले ही, पूर्वोक्त निश्चय के कारण, सूख चुका था—मैंने सभा में कहा—

'मुक्ते विश्वास तो यही है कि बापू इस अग्नि-परीत्ता में से सही-सलामत निकल श्रावेंगे । उनका शरीर भी इतनी सालिकता को प्राप्त हो गया है कि इस उपवास से उनका अधिक शिक्ति-व्यय न होगा। परन्तु हम जो उनके श्रनुयायी व भक्त हैं, उन्हें उनकी मृत्यु की कल्पना से भी घवराना नहीं चाहिए। यदि श्राज बापूजी को यह मालूम हो कि मेरे उपवास की चिन्ता से, या मृत्यु की आशक्का से, मेरे अनुयायी घवरा गये हैं, किंकर्तव्य-विमृद्ध होगये हैं, तो उन्हें बहुत दुःख होगा व इस तरह के ढेरों अनुयायियों को देखकर, उत्तरा वे जल्दी मर जाना पसन्द करेंगे; परन्तु यदि हमारी तरफ से उन्हें यह संदेश पहुँचे कि हमें विश्वास है कि आप इस घाटी को सुख से पार कर जायंगे; परन्तु यदि परमात्मा की यही इच्छा हुई कि आपको वह हमारे बीच रहने न दें तो आप निश्चिन्तता व शांति से अपना शरीर छोड़ें, हम आपके अनुयायी कहलाने वाले आपके अध्रे कार्यों को दस गुना वेग व बल से चलावेंगे व आपकी आत्मा सदैव हमारा पथ-दर्शन करती रहेगी। आपके जैसे महायुक्त शरीर भले ही छोड़ दें, जिसने विश्व की आत्मा में अपनी आत्मा मिला दी है, वे तो अमर होते हैं और उस अमर आत्मा की प्रवल शक्ति से संसार को प्रकाश व प्रेरणा देते व पथ-दर्शन कराते रहते हैं। हम आपके बाद रो के व किंकर्तव्यमूद हो के बैठ रहने वाले नहीं हैं, तो वे मरने वाले होंगे तो नहीं मरेंगे व उन्हें अधिक जीने में रस मालूम होने लगेगा १ अतः अपना पूरा संकल्प वला लगाके वे इस 'दिव्य' में से साफ पार हो जायंगे।'

जमनालालजी तो अपना हिसाब देगये। बापूजी ने कहा—जमना-लाल दिन्य पुरुष था। श्रापने राम तो इसमें गौरव श्रानुभव करने वालों में हैं कि बापू के काल में पैदा होकर जीवित हैं, व 'निर्ध साधन, बल बचन चातुरी' मानने वालों की श्रेणी में हैं। पूज्य बापू को सन्तोष देने की चमता व योग्यता तो इस जन्म में श्राने से रही, उनके कष्ट व क्रोश का कारण न बनें, तो भगवान का श्रानुमह समभना चाहिए। इन भाव-नाश्रों के साथ श्राभी तो राजस्थान की सेवा का बत जारी है। श्रागे जैसी भगवान की मर्जी हो—'मालिक तेरी रजा रहे व तू ही तू रहे।''

गोस्वामीजी के शब्दों में उससे यही चाहना है— 'नाल्या स्पृद्धा रघुपते हृदयेऽस्मदीये, सत्यं वदामि च भवानसिकाल्यरासमा। भक्ति प्रयच्छा रघुपुंगव निर्मरां मे, कामादि-दोष-रहितं कुरु मानसं च॥

#### स्वस्ति-पाठ

ये अपने अनुभव मैंने लिख तो दिये, पर एक खयाल मन में से हट नहीं रहा है। स्राखिर एक स्रल्प-प्राण जीव के इन स्रनुभवों का मल्य क्या ? 'त्रपनी बात' होने से 'त्रपनी शोहरत' का श्राचेप होगा सो श्रलग । इसका एक ही जवाब मेरे श्रन्तरतम से मुक्ते मिलता है-- तुम्हारा भाव इसे लिखने में क्या रहा है ? ऋपनी शोहरत, ऋामदनी, या ऋहिंसा-प्रचार । मैं निःसंकोच कह सकता हूँ कि ऋहिंसा की महिमा का जो स्वाद मुफ्ते मिला है, व मिल रहा है, उसे पाठकों में बांटना व उन्हें उसका चस्का लगाना ही मेरा उद्देश है। 'शोहरत' की श्राशंका के खयाल से उल्टा बीच-बीच में हतोत्साह होता रहा हूं। जब लिखना शरू किया तब 'त्रामदनी' का भी भाव नहीं था, जब समाप्त हो रहा है तव थोड़ा-सा 'गुजरं-बसर' का खयाल जरूर इसमें आया है; क्योंकि अब मुक्ते लेखन-कार्ये से ही ऋपना निर्वाह करना है। रोटी-कपड़े भर की ही मेरी इच्छा सदैव से रही है, अतः मुभे इतनी आय का भाव इसमें रहना दोष-युक्त नहीं मालूम होता है। इसमें वर्णित घटनाय चूं कि मेरे ही ब्रास-पास घुमती हैं, ऋतः मेरे जीवन का कुछ वर्णन इसमें ऋनिवार्य था। फिर भी यह जीवन चरित्र या 'त्रात्म-कथा' नहीं है।

इसका यह ऋर्थं नहीं कि मैं 'श्रात्म-कथा' लिखने में कोई बुराई मानता हूं। यही कि मेरा जीवन इस योग्य नहीं है कि उसकी कोई कथा लिखी जाय। विभूतिमान् कर्तव्यशाली, साधु-महात्मा, परम पुरुषार्थी, लोग 'श्रात्म-कथा' लिखें या दूसरे उनके जीवन चरित लिखें तो वह उचित है। मुक्त में इनमें से कोई भी गुण या शिक्त नहीं है, इसीलिए इन अनुभवों को भी पाठकों के सामने रखते हुए बहुत संकोच हो रहा है। पाठकों से निवेदन है कि वे केवल उन घटनाश्रों पर ही निगाह रक्खें, उन्हीं पर विचार करें व यथोचित शिद्धा लें, इसके बाद जिसके जीवन से इन घटनात्रों का संबंध है उसे न-कुछ सममकर भूल जायं।

इसका यह ऋर्थ नहीं समभाना चाहिए कि मेरा जीवन ऋहिंसा से श्रोत-प्रोत होगया है। मुभे कोध श्रा जाता है, भल्लाहर तो कई बार श्रा जाती है, ऋभिमान भी बीच-बीच में उभड़ता रहता है। सारा सत्य कहने का कभी-कभी साहस नहीं होता। निराशा का प्रभाव भी कभी-कभी होने लगता है। दूसरे के प्रति अनुदारता भी मन में पैदा हो जाती है। ये कमियां तो ऐसी हैं जो मुक्ते खुद दीख जाती हैं; पर श्रीर भी ऐसे दोष या कमजोरियां हो सकती हैं जिन्हें दूसरे देख पाते होंगे। जब-तक मनुष्य पूर्ण नहीं हो जाता-फिर से ब्रह्म-रूप नहीं हो जाता, तब तक उसके जीवन में दोष, त्रुटि, विकार मिलते ही रहेंगे। मनुष्य का कर्त्तव्य यह है कि वह जागरूक रह कर स्त्रात्म-निरीच् ए करता रहे, दूसरों की टीकास्रों, त्रालोचनात्रों, भर्त्सनात्रों, निन्दात्रों से लाभ उठाता रहे, जब-जब ग्रपने विकार उभड़ते हों तब-तब उन्हें संयम में लाने का यत्न करता रहे । इसीसे वह निर्दोषिता, सालिकता, या ऋात्मिकता के मार्ग में प्रगति कर सकेगा। पठन, चिन्तन, मनन व कुछ अनुभव से मेरा यह निश्चित मत बन गया है कि मनुष्य जो कुछ त्राज है वह त्रपनी ही पूर्व-कृतियों का परिणाम है, व श्रागे जो कुछ होगा वह उसके वर्तमान कार्य-कलाप का परिणाम होगा। जिसे लोग 'परिस्थिति' कहते हैं, वह भी भारी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। पर वह मनुष्य के ऋपने प्रयत्न या पुरुषार्थ से भिन्न या बढ़ कर नहीं हो सकती। श्रहंकार-युक्त पुरुषार्थ मन्ष्य को उद्धत व श्रत्याचारी बना देता है, श्रहंभाव-शून्य पुरुषार्थ ही उसे परम-पद तक ले जा सकता है, श्रीर उस पर प्रतिष्ठित करके ही छोड़ेगा।

श्रतः पाठक इसमें इतना ही देखें कि उनके जीवन को बनाने में, इन श्रनुभवों से कुछ फायदा मिल सकता है या नहीं। इसमें जो मेरे श्रवसुरा दीख पड़ें वे उनके काम की चीज नहीं है। जहां तक खुद उनसे संबंध है वे उन्हें भूल जायं, क्योंकि मेरी त्रुटियां या दोष उनकी उन्नित में सहायक नहीं हो सकते। वे तो ऋपने ही सद्गुर्गों के बल पर ऋगों बढ़ सकते हैं।

सब ही सुख को पावें सभी निर्मल हो रहें सब ही शुभ को देखें कोई कहीं न हो दुखी।

|            | Ą             | ्ल-सुधार         |                   |
|------------|---------------|------------------|-------------------|
| सफा        | सतर           | त्रशुद्ध         | शुद्ध             |
| 35         | फुटनोट        | हितकारिणी        | हि॰ का॰           |
| યુપ્       | २६            | जोशा             | जोशी              |
| ६०         | १६            | प्रेमाप्रह       | <b>प्रेमाग्रह</b> |
| 30         | १०            | तुनक मिजार्ज     | र (३) तुनक मिजाजी |
| <u>ج</u> ه | १३            | बल               | जेल               |
| 73         | १३            | ने जो            | जो                |
| શ3         | 80            | भी               | श्री              |
| 200        | १६            | शहर से           | शहर में           |
| ११०        | २३            | श्रापने          | ग्रपने            |
| १२०        | २४            | तमाम             | बावजूद तमाम       |
| १७५        | २३            | फिर              | फिर-फिर           |
| १७६        | ¥             | श्राया           | श्रा गया          |
| २०३        | पैरा २, सतर १ | तब               | तव एक             |
| २३०        | <b>१</b> १    | <u> तुलसीदास</u> | तुलसिदास          |
| १३१        | १३            | खस्म             | खत्म              |